# गल्प-संसार-माला

: संपादक :

श्रीपतराय

भाग-३ : बँगला

. लेखकगणः

रवीन्ताथ ठाकुर प्रभातकुमान्मुखोपाध्याय शरचन्द्र चट्टोपाध्याय शैलजानन्द् मुखोपाध्याय

नन्दगोपाल सेन-गुप्त

प्रबोधकुमार सान्याल

प्रे मेन्द्र मित्र

ন্ট্রাখ্যস্

: इस भाग के संधारक

नन्दगोपाल सेव-ग्रेह

सरस्वती-प्रेस,

वनारस

शाबाएँ: दिल्ली - खखनऊ - इखाहाबाद

द्वितीय संस्करण, १९४३ तृतयी संस्करण, १९४६ मूल्य डेढ़ रुपया

\*

सुद्रक श्रीपतराय सरस्वती-प्रेस, बनारस

# सूची

| नन्दगोपाल सेन-गुप्त-—       | वँगला गल्प-साहित्य :१:-:          | 90: |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|
|                             | [ अनु०—रामचन्द्र वर्मा ]          |     |
| स्व० श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर— | श्चिवत पाषाण                      | 99  |
|                             | [ अनु०—धन्यकुमार जैन ]            |     |
| प्रभातकुमार मुखोपाध्याय—    | फूल की क़ीमत                      | ३१  |
|                             | [ अनु०कामेखर शर्मा ]              |     |
| शरचन्द्र चट्टोपाध्याय—      | महेश                              | 44  |
|                             | [ अनु०—रामचन्द्र वर्मा ]          |     |
| शैलजानन्द मुखोपाःयाय—       | मृत्युभय                          | ৩৩  |
| •                           | [ अनु०—गुप्तस्वर ]                |     |
| प्रेमेन्द्र मित्र—          | हो सकता है                        |     |
|                             | [ अनु॰-रामचन्द्र वर्मा ]          |     |
| प्रबोधकुमार सान्याल—        | गंभीर                             |     |
|                             | [ अनु०—गुप्तेस्वर ]               |     |
| नन्दगोपाल सेन-गुप्त         | <u>डेन्टोलॉ</u> जी                |     |
|                             | [ अ <b>डु०—गु</b> प्तेश्वर ]<br>• |     |
| बुद्धदेव वसु—               |                                   | १५१ |
|                             | [ अनु०—रामचन्द्र वर्मा ]          |     |
| विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय—  | मेघ-महार                          |     |
|                             | [ अनु०—कामेश्वर शर्मा ]           |     |
| लेखकों का परिचय-भाग सभी     | रामचन्द्र वर्मा द्वारा अनृदित ।   |     |

### बँगला गल्प-साहित्य

बँगला गत्न-साहित्य का इतिहास अधिक दिनों का पुराना नहीं है। वंकिमचन्द्र के हाथों बँगला उपन्यासों के जन्म देने का कार्य संग्न हुआ था। लेकिन आन-कल हम लोग जिस प्रकार के साहित्य को छोटी कहानियों के अन्तर्गत लेते हैं, उस प्रकार का साहित्य या कहानियों वंकिमचन्द्र ने नहीं लिखी थीं। वंकिमचन्द्र के अन्यविहत पूर्ववर्षी कालोपसन्न सिंह जिखित 'हूत्म पेंचार नक्शा' (अर्थात् उल्लू का चित्रण्) नामक अन्य में एक प्रकार के व्यंग्यात्मक चित्र हैं। यद्याप उसमें कहों-कहों गल्प के कुछ-कुछ लक्ष्ण आते हैं, लेकिन फिर भो वह वास्तव में गल्प नहीं है। गल्पों का लिखा जाना आरंभ हुआ है रवीन्द्रनाथ ठा हर से ही। उन्हीं ने इसका सूत्रपात किया था और उन्हीं के हाथों से इसको तीन चौथाई पूर्णता सिद्ध हुई है।

हमारे देश में प्राचीन काल में रूप-कथाएँ श्रौर पशु-पिंच्यों की उप-कथाएँ ही हुश्रा करती थीं। रूप-कथाएँ तो रहती थीं श्रन्तः पुर की महिला श्रों की जवानों पर श्रीर उपकथाएँ थीं सिहत्य के पृष्ठों में। जातक, कथा-सिर-त्सागर, पञ्चतन्त्र श्रीर हितोपदेश इत्याद में इस प्रकार की उपकथाएँ यथेष्ट थीं। पृथ्वा के श्रन्यान्य देशों को भाँति इस देश में भो इनके इतिहास की समाप्ति हो चुकी है। श्रव उनका स्थान ग्रहणा किया है मानवीय वेदना श्रों से संपन्त छोटी कहानियों या गल्यों ने। लेकिन इन छोटी कहानियों की प्राण्प्र पेणा इस देश की भिट्टी से नहीं उत्पन्त हुई है, ब ल क यह श्राई है पाश्चात्य साहित्य से। श्रांगरेजों के श्रिषकार के युग में हम लोगों ने श्रपने इतिहास में केवल एक ही नई चोन गढ़ कर तैयार की है; श्रीर वह चीज़ है साहित्य। हमारे यहाँ की प्राचान विभिन्न शाखा श्रों में जो साहित्य विभक्त था, उससे श्राज-कल के प्रान्तीय भाषा श्रों के साहित्य इतने श्रिषक विच्छिन्त श्रौर विलग हैं कि इन दोनों प्रकार के साहित्य इसारा प्राचीन साहित्य प्रधानतः

धर्म-मूलक था। उसका विषय-विन्यास, चरित्र-चित्रण, रचना-पणाली श्रादि सभी बातें उसी के अनुरूप थीं। इस देश की संस्कृति, शिचा और अनुश्रुति ने उन सब साहित्य-शाखात्रों को संजीवित किया था। शताब्दियों पर शता-ब्दियाँ बीतती चली गईं. लेकिन फिर भी वैचित्र्य-विद्दीन, उत्थान पतन-विहीन और एक ही बने हुए मार्ग से यह साहित्य-घारा बराबर बहती चली श्राई है। श्रॅगरेजी शासन-काल में जिस प्रकार इम लोगों के बहुत दिनों से चले श्राये हुए छामाजिक संस्कारों, सामाजिक सघटनों श्रीर शिचा प्रणाली में विजातीय भावादर्श ने प्रवेश किया और उस आदर्श-विपर्यय के परिसाम-स्वरूप धीरे-धीरे एक नवीन जीवन-श्रादर्श की सृष्ट हुई, उसी प्रकार हमारे यहाँ के साहित्य में भी ऋष्ण-लीला-संगीत, श्यामा-संगीत, प्राम्य-संगीत श्रीर मंगल-काव्यों के नपे दुले श्रीर एक रूप में विधे हुए इतिहास में पहले-पहल पाश्चात्य साहित्य के दुर्निवार जल-प्लावन के स्रोत ने प्रवेश किया। इस लोगों के पास जो पुरानी पूँजी थी, वह इस विचोभ में टूट-फूटकर, उलट-पुलटकर श्रीर घोई-पोंडी जाकर इस स्रोत में विल्कुल निःशेष हो गई। जब यह उद्दामता कुछ रकी, तब इम लोगों ने देखा कि एक नवीन साहित्य के श्रादर्श की मृत्तिका का स्तर फिर से जाग उठा है, जो था तो हमीं लोगों का. परन्तु फिर भी जिसकी इस लोगों ने कभी आशा नहीं की था।

जीवन की श्रोर से नये श्रीर पुराने के समन्वय का घोरे-घारे साधन हो गया है। इसी लिए पुराने का भग्नावशेष समाज के शरीर में यथेष्ट मात्रा में बच रहा है। किन्तु साहित्य की श्रोर से सबन्ध-सूत्र बिल्कुल टूट गया है। यह समक्त में नहीं श्राता कि यह बात किस तरह हुई। श्रव यह पशन उठाने से कोई जाम नहीं कि यह जो कुछ हुश्रा है, वह श्रव्ह्रा हुश्रा है या बुरा। जिस दुर्लेंघ्य नियति ने इस देश में श्रांगरेजी शासन का प्रवर्त्तन किया था, उसी को श्रमोध व्यवस्था से यह बात श्रानिवार्य रूप से हुई है। इस श्रादर्श-संघात के परिणाम-स्वरूप बँगला-साहित्य में पहले देवताश्रों श्रीर देवियों की कहानियों को जगह नर-नारियों की कहानियों बनने लगीं श्रीर देव-माहात्म्य के स्थान पर देश के महत्त्व की स्थापना हुई। श्रनेक प्रकार के संस्कार, श्रनेक प्रकार के श्रन्थ तथा श्रयोंकिक विश्वास श्रीर श्रनेक प्रकार की भाव-

प्रविण्याश्चों के कारण इस देश का साहित्य दिन पर दिन मेरु-दंड से हीन होता जा रहा था। उसी के निर्विरोध श्वाश्चय में देश का मन भी घीरे-धीरे बहुत ही संकुचित हो गया था। इस निष्प्राण गतानुगतिकता पर श्रॅगरेजी साहित्य ने प्रवल रूप से श्राघात किया। इस बाहरी श्रादर्श ने जाति को श्रात्म-मर्यादा से सजग कर दिया। श्रॅगरेजी-साहित्य ने भारतवासियों के मन में श्रपने देश श्रोर अपने श्रादर्श को उच्च तथा महान् रूप में श्रोर नये ढंग से गढ़ने की प्ररेणा उत्पत्न को। बंकिमचन्द्र श्रोर मधुन्द्रनदत्त बँगला-साहित्य के नव-युग के हतिहास के पहले दो श्रथ्याय हैं।

पहले ऋ यान्य प्रान्तों की भौति बँगला साहित्य भी मुलतः छन्दोबद्ध ही था। श्रॅगरेज मिशनरियों ने श्रयने पचार कार्य में सहायता देने के लिए वॅंग्ला भाषा में गद्य रचना का प्रवर्शन किया था। बँगला-भाषा में पहला समाचार-पत्र प्रकाशित करने का गौरव भी उन्हीं लोगों को प्राप्त है। इसके कुछ धी दिन बाद राममोहन राय हुए। उन्होंने भी जनता में शिक्षा का प्रचार करने और साथ ही धर्म-प्रचार करने के लिए बँगला की गद्य-रचना में इस्तको किया था! किन्तु मिशनरी बँगला या राममोहन राय की बँगला-.रचनाएँ प्राथमिक प्रयास के रूप में चाहे जितनी ऋषिक सम्माननीय क्यों न हों: परन्तु वे चीजें स्थायी नहीं हो सकी थीं। क्रौर इसका कारण यही था कि उस बॅगला-भाषा की धारणा-शक्ति कम ही थी और उसमें किसी प्रकार केवल वक्तव्य ही प्रकाशित किया जा सकता था। उस बँगला में सहित्य को रचना नहीं हो सकती थी। विद्यासागर ने संस्कृत-महावरों को बँगला में रूपान्तरित करके एक ध्वनि-बहुल गद्य-शैंकी पस्तुत की। उसके पास ही पास देशज मुहावों त्रीर भंगीसंबलित एक सहज गद्य-शैली त्रीर टेकचन्द्र टा कर त्रादि के द्वारा प्रस्तुत हुई। इन दोनों धारात्रों को मिलाकर श्रीर एक नवीन श्रीर सतेज रचनादर्श प्रस्तुत करके बिकमवन्द्र ने श्रारंभिक बँगला गद्य की शैरावावस्थापर यौवन की अवतारणाको। भाषाकी गठन का काम इस प्रकार पूरा हो जाने पर अब साहित्य की रचना आरंग हुई। इस नवयुग के साहित्य के इतिहास में बंकिमचन्द्र का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले बँगला गद्य तो था, प्रन्तु उसमें साहित्य नहीं था। विद्यासागर की रचनावली श्रीर

टेकचन्द्र ठाकुर की रचनावली भाषा के कम-विकास में उल्लेखनीय अवश्य है; किन्तु उसकी गणना साहित्य में नहीं हो हकती । बंकिमचन्द्र जिस समय अपने प्रसिद्ध उपन्यास लिख रहे थे, उस समय उन्होंने रस-सृष्टि के प्रयोजन की अपेद्धा आदर्श-स्थापन के प्रयोजन का ही अधिक अनुभव किया था। विजातीय शिद्धा तथा आदर्श के एकान्त अनुकरण के फल-स्वरूप जाति को उस समय दिग्भम हो गया था। उसे प्रकृतिस्थ करने और अपने ठीक स्थान पर लाने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि उसके सामने बड़े-बड़े आदर्श पुरुषों और स्थियों के चिरत्र लाकर रखे जायँ। इस शिहप सृष्टि का सूद्म कार्य और कला-कौशल वे अवलंबित ही नहीं कर सके थे। यह बात न तो उन्हों से हुई थी और न मधुसूदनदत्त से ही हो सकी थो। इसी लिए बंकिमचन्द्र को छोटी कहानियों और मधुसूदनदत्त को गीति-काव्य में इस्तच्चेष करने का अवसर नहीं मिला। हो सकता है कि इसका बहुत कुछ उत्तरदा- यत्व उस समय की शिद्धा पर ही हो। अथवा हो सकता है कि इस आदर्श-प्रीति का जन्म इसलिए हुआ हो कि बंकिमचन्द्र ने तो स्काट को और मधुसूदनदत्त ने मिल्टन को अपना आदर्श बना रखा था।

सौभायवर बंकिमचन्द्र श्रीर मधुस्दनदत्त के युग का श्रन्त होने से पहले ही रवीन्द्रनाथ का श्राविभाव हुशा। रवीन्द्रनाथ ने श्रवेले ही भाषा श्रीर साहित्य के सभी श्रंगों को एक शताब्दी भर के लिए उपयोगी प्राण शक्ति देकर नये सिरे से बँगला-सस्कृति का इतिहास स्थापित किया। इस बहु-शाखा-विश्वष्ट रवीन्द्र-साहित्य में छोटी कहानिया एक खिरडत श्र्मा मात्र हैं। रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा का वह गौण पार्श्व है। किन्दु इस एक-मात्र पार्श्व में भी यदि श्रोर किसी लेखक में उनके समान कृतित्व होता, तो वह केवल उतने से ही घन्य हो सकता। रवीन्द्रनाथ बँगला-भाषा में गल्पों के सबसे पहले प्रवर्त्त हैं। श्रीर समवतः इस समय भी वे श्रपने श्रवलंगित किये हुए श्रादर्श के श्रवसार सर्वश्रेष्ठ गला-लेखक हैं। उनकी गल्पों में जितना वैचित्र्य होता है, उनकी सुन्दर रचना-शैली जितनी ही विशुद्ध है श्रीर व्यंजना जितनी गभीर है, उसका ध्यान रखते हुए कहा जा सकता है कि बँगला में इस समय भी उनके जोड़ का श्रीर कोई लेखक नहीं है। बंगाला

की प्रकृति श्रौर बंगालियों के नित्य-प्रति के सुख-दुःख की तरंगों से भरे हुए प्रशान्त जीवन की पट-भूमि पर इन गट्यों का जन्म हुश्रा है। इनमें न तो कोई बहुत बड़ा द्वन्द्व ही है, न कोई बहुत बड़ी समस्या ही है श्रौर न कोई बहुत बड़ा श्रावेदन ही है। ये गीति-काट्यों की ही भाँति स्वच्छ, सुन्दर श्रौर मर्मान्त को स्पर्श करनेवाली हैं। रवीन्द्रनाथ की सभी छोटी कहानियाँ काट्य के धम से युक्त हैं। इसी लिए इन कहानियों के पुरुषों श्रौर स्त्रियों में श्रौर उनके कार्य कलाप में प्रत्यच्च ससार की कठिन वास्तविकता की छाप की श्रपेचा भावमय विश्व-मानव की ही श्रधिक छाप दिखाई देती है। इसी लिए इम लोगों को श्रौर भी कुछ देर तक, श्र्यांत् श्रास्त्रन्द्व श्रौर उनके श्रनु-गामियों के श्राविभाव तक, प्रतीचा करनी पड़ी थी।

#### ( 7 )

रवीन्द्रनाथ के समय से लेकर शरचन्द्र के त्राविर्भाव तक बँगला की छोटी कहानियों में श्रीर कोई नवीन परिणाति नहीं दिखाई देती। इस बीच में के तल एक ही बात हुई थी। इस काल में वैदेशिक छोटी कहानियों का बहुत अधिक मात्रा में अनुशीलन हुआ था। अनुवाद तो हुए ही थे. पर साथ ही अनुकरण भी हुआ था। मोपौसा, बालजक, जोला, गोतिये, दोदे श्रादि प्रमुख तथा जगद्विख्यात फ्रान्सीसी लेखकों की छोटी कहानियाँ बंगा-लियों की दृष्टि के सामने नित्य नये नये ब्रादर्श ब्रीर नई-नई परिकल्पनाएँ उपस्थित कर रही थीं। इन कहानियों ने जिस प्रकार देशी लेखकों को रस-परिवेशन के लिए उद्बुद किया था. उसी प्रकार देशी पाठकों को कहानियों के रसास्वादन का अभ्यस्त भी कर दिया था। रवीन्द्रनाथ ने गल्य-रचना की श्रेरणा विदेश से ही प्राप्त की थी। किन्तु उनकी शैली सदा श्रीर पूर्णरूप से बिल्कुल अपनी ही थी। मिण्-हारा, दुराशा, कंकाल, पोस्टमास्टर, खूदित पाषाणा, श्रापद श्रादि में से चाहे जो कहानी उठाकर देखिए, पता चलता है कि उन्होंने उसमें एक नवीन रीति का प्रवर्त्तन किया है, जो श्रीर किसी से नहीं मिलती । इसके सिवा घटना-संस्थान, चरित्र-चित्रण तथा भाव-व्यंजन में ये सब कहानियाँ उच श्रेणी की कहानियाँ लिखनेवाले संसार के ही किसी

बड़े लेखक की रचना के सामने समान जातित्व का दावा कर सकती हैं। शरचन्द्र के साहित्य में छोटी कहानियों की संख्या कम है। किन्तु जो थोड़ी-सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, वे परम विशुद्ध हैं श्रीर विशेषरूप से श्रमने बिल्कुल निजी श्रीर स्वतन्त्र पथ पर चलती हैं। शरचन्द्र की कहानियों में मनुष्य की भावात्मक सत्ता श्रीर उसकी श्रानुष्यिक वेदनाश्रों का स्वोकार नहीं किया गया है। उन्होंने मनुष्य के प्रत्यत्त श्रास्तित्व को उसके प्राप्तव्य परिवेश के श्रन्दर से ही देखा है; श्रीर उसी को उन्होंने श्रकुण्ठित ममता के साथ रूप प्रदान किया है। इसी लिए स्वीन्द्रनाथ की कहानियों की पट-भूमि कुछ श्रंशों में नैव्यक्तिक है, लेकिन शरचन्द्र के साहित्य में वह व्यक्तिगत है।

इन दोनों के बीच में जिनका नाम विशेषका से उल्लेख के याय है, वे हैं प्रभातकुमार मुखोपाध्याय । उनकी रचनाएँ छोटी हैं ब्रौर रवीन्द्रनाय की रचनात्रों की तरह भावगर्भित नहीं हैं। वे शरचन्द्र की तरह मानव-केन्द्रिक भी नहीं हैं। रहस्य या कौतक के आश्रय से उनकी कोई कोई कहानियाँ विशेषरूप से पढ़ने के योग्य हैं। परन्तु फिर भी उनकी श्रधिकांश रचनाएँ मानो बहुत कुछ यन्त्र-बद्ध-सी हैं। उनकी एक-दो कहानियों में एक नया सर दिखाई देता है। इंग्लैंड-प्रवासी मारतवासियों के साथ होनेवाले ग्रॅंगरेजों के वैष्यिक तथा मानसिक आदान-प्रदान की अभिज्ञता के संबन्ध में जो बातें 'देशी उ बिलाती' नामक ग्रन्थ में दी गई हैं, उनमें से कुछ सवसुक बहुत ही सुंदर हैं। रचना-शैली श्रीर विन्यास-कौशल में प्रमातकुमार मूलतः रवीन्द्रनाथ के ही ढंग के हैं। वह इन्हीं तीनों लेखकों से बँगला गरूप साहित्य की उन्नीसवीं शताब्दी सीमाबद्ध है। इन लोगों ने समान के जिस स्तर का चित्रण किया है, वह मध्यवित्त कहलाता है। इस मध्यवित्त समाज के जीवन में किसी समय कुछ सुख था। लेकिन जो दुःख था, वह भी श्रपरिसीम नहीं था। इसके बादवाला स्तर दिखों का है। वह स्तर इन लोगों के साहित्य में प्रधानता नहीं प्राप्त कर सका है। शरचन्द्र की रचनात्रों में इस स्तर ने अवश्य ही कुछ स्थान पाया है; लेकिन वह केवल आनुषंग्रिक रूप से। इसी लिए इन लोगों की कहानियों में जो बातें कही गई हैं, वे अपेदाकत निर्वि-

रोघ हैं; श्रापीत् जिसे श्राप्तिक काल में बूरज्वा (Bourgeois) कहते हैं, ये लोग उसी सम्प्रादय के लेखक हैं। इस दृष्टि से ये सभी थोड़े-बहुत श्रादर्श-वादी हैं। श्रवश्य ही शरचन्द्र श्रन्त में इसी दरिद्र स्तर की श्रोर उतर रहे थे। उनकी 'महेश' नामक प्रसिद्ध कहानी ही इस बात की सूचक है। इसी के बाद श्राप्तिन काल श्रारंभ होता है। इस काल में हमें कम-से-कम पाँच श्रेष्ठ गहन-लेखकों का परिचय मिलता है, जिनमें से प्रत्येक श्रमामान्य शक्ति-मान् है। ये लोग रवीन्द्र-शरत्वाले मंडल के न्यर्थ श्रनुकरण्कारी नहीं हैं।

बीसवीं शताब्दी के आरंग में जो महायुद्ध हुआ था, उसने जिस प्रकार एक श्रोर पृथ्वी की श्रार्थिक श्रीर सामाजिक भित्ति को खुब जोरों के साथ हिला दिया था, उसी प्रकार दूसरी ऋोर उसने उसके मानसिक ऐतिहा या परम्पराकी नित्ति को भी खूब जोरों का भटका दिया था। इससे पहले ऋौर कभी इतना बड़ा सार्वभीम विष्त्रव इस संसार में नहीं हुन्ना था। इस विषय्य के परिणाम स्वरूप सभी खेत्रों में समाजतंत्रवाद दिखाई देने लगा है। गुरु श्रीर प्रोहित के योग से परम्परा से समाज का जो श्रादर्श चला श्रा रहा था. उस पर से मनुष्य की श्रद्धा हट गई है। जिस जीवन-धारा का इधर बहुत दिनों से श्राचरण होता श्राया है, उसकी उपयोगिता श्रीर उपयुक्ता के सम्बन्ध में मनुष्य के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा है। इस विपर्यय के परि-णाम-स्वरूप मानसिक जगत् में मनोविज्ञान का जन्म हुन्ना है ; श्रीर इस मनोविधान ने शिल्प, सभ्यता, प्रोम श्रीर मनुष्यत्व के मूल सूत्री का विश्लेषणा करके उसका प्रकृत स्वरूप सब लोगों के शामने खोलकर रख दिया है। तभी से लोगों के मन में बहुत दिनों से चले श्राये हुए धार्मिक विश्वास श्रीर रस-बुद्ध के सम्बन्ध में संदेह होने लगा है। इसके साथ-ही साथ यंत्र-विज्ञान की भी असीम उन्नति हुई है। अब जब कि मन्ष्य अनायास ही समस्त प्राक्तिक बाधात्रों पर विजयी होने लगा है, तब उसके चित्त से वह विश्वास-प्रवस्ता दूर हो गई है. जो पहले दुर्जेंयता के कुहासे में छिपी हुई थी; श्रीर श्रव उसका स्थान विचार-सहित प्रत्यक्ता श्रीर विज्ञान-सम्मत वस्त-सन्निवेश ने ले लिया है।

इसी नई श्राव-हवा में श्राधुनिक काल के साहित्य ने जत्म प्रहण किया

है। इसी लिए वह स्वभावतः हमारी बहुत दिनों से चली आई हुई परम्परा से बिल्कल स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता ने उसके विगत-कालीन आदर्श का नाश कर डाला है। उसके स्थान पर उसने जिन नवीन पदार्थों का प्रवर्त्तन किया है. उनमें मुख्यतः तीन बातें पाई जाती हैं। उनमें से पहली बात है-समाज या राष्ट्र का धर्म के सम्बन्ध में विद्रोह । दूसरी बात है-दया, भाया, प्रेम, प्रतिभा श्रादि बातों के संबंध में बाल की खाल निकालनेवाला विश्लेषण । श्रीर तीसरी बात है - व्यथित, पतित श्रीर श्रपमानित व्यक्तियों के संबन्ध में श्रान्दोलन। इन्हीं सबकी बुनावट को केन्द्र मानकर इस युग की कद्दानिया, उपन्यास, नाटक और कविताएँ लिखी जा रही हैं। युग की रुचि के अनुसार आज-कल छोटी कहानियाँ ही अधिक चलती हैं, और इसी लिए इन गल्यों या छोटी कहानियों में ही इस आधुनिकता का बहुत अधिक परि-चय मिलता है। इस आधुनिकता पर दो अभियोग लगाये जाते हैं। एक तो अअदा का और दूसरा अश्लीलता का। मूलतः ये दोनों एक ही अभियोग के दो पर्याय हैं। किन्तु इस समक्तते हैं कि जब सत्य को श्रक्तियुवत रूप से. निर्मम भाव से श्रीर नैर्व्याक्तक ढंग से प्रकट करने की श्रावश्यकता होती है, तब प्रचलित संस्कारों पर अवश्य ही आधात होता है। इससे विचलित होना अनुचित है।

#### ( ३ )

हमारे इस युग की कहानियों में प्रायः खियों श्रीर पुरुषों के प्रेम श्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली बातें ही श्रिष्ठिक मात्रा में दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि खस्वाभाविक मनस्तत्त्व के प्रति भी इस युग के लेखकों की श्रानास्था नहीं है। इसी लिए जो बातें किसी समय मोचना भी पाप समभा जाता था, इस समय वे सब बातें निर्भय होकर लिखी जाती हैं। पिता-माता का सम्पक भाई-बहन का सम्पर्क, धनिक श्रीर श्रीष्क का सम्पर्क, राजा श्रीर प्रजा का सम्पर्क श्रादि बातें ऐसी हैं, जिन पर इस युग के लेखकों की बहुत तेज निगाह है। श्रीर कभी तो श्राधुनिक काम-शास्त्र, कभी समाज-विज्ञान श्रीर कभी राष्ट्र-विज्ञान की दृष्टि से इन चिर-श्रभ्यस्त सम्पर्कों की श्राज-कल के साहत्य में जाँच कर ली जाती है। यह बात नहीं है कि इसमें व्यक्तिचार या अना-चार न होता हो। लेकिन एक नवोन शक्ति का भी इसमें पता चला है। शैलजानन्द मुखोपाध्याय, प्रेमेन्द्र मित्र, विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय, प्रवोध-कुमार सान्याल, जगदी ग्रा इन पाँच गल्प-ले बकों की विभिन्न कहानियों से ही इस नवजाप्रत युग को वाणो सुनाई देगी। इनमें से प्रथम और दितीय सचमुच ही बहुत बड़े साहित्य-स्रष्टा हैं। और बाकी लोग थोड़े-बहुत पुरातन-पन्थों हैं। इस दृष्टि से यद्यि इन लोगों की भाषा और विषय-विन्यास में अभी तक रवीन्द्र का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूर से दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसके साथ हा साथ उनका निजत्व भी प्रायः सभी जगह दिखाई देता है।

इस युग में गहर लेखकों में जिस प्रकार एक श्रप्रत्याशित उत्कर्ष दिलाई देता है, उसी प्रकार गल्पों के पाठकों में भी, उसी के अनुरूप, रुचि-विकास का परिचय मिलता है। जो लोग कहते हैं कि आधुनिक कर्म व्यस्तता के सामने दीर्घ नाट्याभिनय देखने का श्रवसर नहीं है श्रीर इसी लिए सिनेमा का इतना अधिक प्रचार है. लम्बे-चौड़े उपन्यासों के पढने का अवसर नहीं है आर इसी लिए छोटी कहानियों का इतना अधिक आदर है उनके संबन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे जो कुछ कहते हैं. वह बिल्कल गुलत ही है। बादशाही पेचवान के बदले सिगरेट का ही प्रचलन हो गया है: अथवा बैल-गाड़ी की जगह हवा-गाड़ो का प्रचलन है, श्रीर यह मानना ही पड़ेगा कि ये सब बातें युग-धर्म की ही परिचायक हैं। किन्त इसके साथ ही साथ यह माने बिना भी काम नहीं चल एकता कि पाठकों की मनोधारा भी बदल गई है। श्रीर इसका कारण यह है कि छोटी कहानियों का रचना-कौशाल या उससे रस की उपल्बिध कराना कोई सहज बात नहीं है। क्योंकि छोटी कहा-नियों में संकेतरूप से सभी बातें रहती हैं। छोटी कहानियों में समग्रता लाने की गुंजाइश नहीं होती। चाहे कोई घटना हो, चाहे चिरत्र हो, चाहे बात-चीत हो, छोटी कहानियों में ये सभी बातें खिएडत और आंशिक रूप से होती हैं। कहानियों में जो कुछ दिया जाता है, उसके श्रतिरिक्त श्रीर उससे बाहर उनका कुछ आरंभ भी होता है और कुछ अन्त भी रहता है। बीच में से कोई एक दुकड़ा लेखक उठा लेता है। विजली की चमक की तरह वही एक खिएडत मुहूत्त या बृत्त या प्रश्न श्राम श्राम श्राम के परिवेश को कुछ उद्धा-सित करके श्रम्मकार में विलीन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए यह जो कुछ दिखाई देता है, वह सपूर्ण नहीं होता। लेकिन उसका परिचय उस कहानी में ही सीमा-बद्ध होता है। उसके बाहर जो कुछ होता है, वह पाठक को खुद ही श्रपनी कल्पना से सममना पड़ता है। किन्तु उपन्यास में इस बात की कोई श्रावश्यकता नहीं होती। कहानियों में इस श्रह्म सीमा के श्रम्दर ही लेखक श्रपना सारा मतवाद प्रच्छन्न रखता है। समस्त विचार-विश्लेषण का निपुणातापूर्वक प्रयोग करता है। इसी लिए शिल्प या रचना-कौशल की हिष्ट से छोटी कहानियों में बहुत-सी बात ठसाठस भरी रहती हैं। श्रीर जब इस तरह की कहानियों का जन-साधारण में इतना श्रादर है, तक यही समभना पड़ेगा कि जनता की रस बुद्ध उन्नत ही हुई है।

सबके अन्त में एक बात और है। बंगला-गल्प-साहित्य की सूचना से आधुनिकतम परिण्ति तक जितने लेखकों का आविर्भाव हुआ है, उन सबके संबन्ध में विस्तृत आलोचना करने का यहाँ अवकाश नहीं है। इस प्रसंग में इस कार्य की कोई सार्थकता भी नहीं दिखाई देती। इस आलोचना में हमने संच्पे में यही बतलाने का प्रयत्न किया है कि मूजतः बँगला-गद्य की उत्पत्ति और विस्तार के मार्ग में छोटो कहानियों ने किस प्रकार इतनी उन्नति की है और किन-किन लेखकों ने उस कम-परिण्ति के मार्ग में साहित्य को सबसे अधिक अद्ध किया है। पाठकों और पाठिकाओं के सुभीते के लिए इसी से संबन्ध रखनेवाले समाज और संस्कृति का इतिहास भी थोड़ा-बहुत देना पड़ा है। युग-धारा के परिचय के लिए इसकी उपयोगिता अस्वीकृत नहीं हो सकती। कारण यह है कि लेखक चाहे कितना ही अधिक शाक्याली क्यों न हो, परन्तु वह थोड़ा-बहुत युग-धर्मी अवश्य होता है। बस, इतना कहकर ही इम आलोच्य संकत्वन का यह मुखबन्ध समाप्त करते हैं।

नन्द्छाल सेन-गुप्त 🖡

# क्षुधित पाषागा

विंगला सन् १२६८ के २४ वैशाख के दिन जोड़ा सौकूर के ठाकुर परिवार में रवीन्द्रनाथ का जन्म हुन्ना था। रवीन्द्रनाथ महर्षि देवेन्द्रनाथ के कनिष्ठ पुत्र थे। स्कूलों स्त्रीर कॉलिजों में जो पाठ्य क्रम था, उसके फेर में ये नहीं पड़े थे श्रौर इन्होंने घर में ही विद्याध्ययन किया था। १७ वर्ष की श्रवस्था में ये सबसे पहले विलायत गये थे। इसके थोडे ही दिन बाद इन्हें फिर कानून पढ़ने के लिए विलायत जाना पड़ा था। लेकिन कानून की पढाई इनके स्वभाव के अनुरूप नहीं थी। इसलिए ये लौटकर स्वदेश चले आये श्रीर तब इन्होंने मन लगाकर साहित्य-सेवा करना श्रारम्भ किया। ४० वर्ष की श्रवस्था में ही ये श्रवने समसामयिक कवियों, नाट्यकारों, उपन्यास-लेखकों श्रीर निवन्ध-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे ; यद्यपि उन दिनों के कुछ लेखक इनकी निन्दा करके ही प्रसन्न होते थे। सन् १६१३ ई० में ये फिर एक बार विलायत गये थे। उस समय इनकी ऋचिकांश बँगला-रचना क्रों के श्रॅंगरेजी में श्रनुवाद हुए थे। इसके फल-स्वरूप इन्हें नोबल-प्राइज प्राप्त हुआ. था श्रीर ये श्राधुनिक जगत् के अन्यतम तथा सर्वश्रेष्ठ लेखक माने गये। इसके उपरान्त इन्होंने पृथ्वी के प्रायः सभी समय देशों में भ्रमण किया था : श्रीर उस समय इनकी मनीषा, पांडित्य, प्रतिभा श्रीर सबसे बढ़कर इनके सौन्दर्य तथा सदाचार ने सभी विश्ववासियों को मुग्ध कर लिया था। इन्होंने तपोवन के आदर्श पर सरता श्रीर आडम्बर-रहित जीवन-निर्वाह श्रीर शिचा-दान के उद्देश्य से 'शान्ति-निकेतन' नामक श्राश्रम स्थापित किया था । वही श्रव विश्व-भारती या धार्वभौम ज्ञान-निवेतन के रूप में परिवर्त्तित हो गया है। रवीन्द्रनाथ की मृत्यु उनके पूर्वजों के निवास-स्थान कलकरों में ७ अगस्त १६४१ को हई।

इसमें सन्देह नहीं कि इनकी जिखी हुई उक्त कहानी इनकी प्रतिभा की . एक उल्लेख-योग्य शाखा है । लेकिन इस शाखा का उन्होंने बराबर अनुशी-लन नहीं किया है । एक बार मध्य वयस में जमींदारी की देख-रेख के प्रसंग में इन्हें पद्मा नदी के किनारे कुछ दिनों तक रहना पड़ा था । उस समय बँगला-गाई स्थ-जीवन के नित्य के सुख-दुःख और आशा-निराशा के मध्य में जो प्रशान्त जीवन घारा बह रही थी, उसने उनका ध्यान अपनी और आकृष्ट किया था।

इसी आकर्षण के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपनी समस्त गल्प-रचना की है। रवीन्द्रनाथ एक तो नागरिक ठहरे श्रीर तिस पर श्रिभजात वंश के हैं: इसी लिए वे स्वभावतः इस प्रकार के जीवन से विशेष सम्बन्ध नहीं रखते। लेकिन अति उम्र कल्पना और असीम शक्ति के कारण दूर से ही इस साधा-रण जीवन के रहस्य लोक में इन्होंने प्रवेश किया था श्रौर उसका प्रत्येक स्तर खब अच्छी तरह देख डाला था। यह देखना ही इनकी कहानियों का प्राण है। इनकी कहानियों में भाव-व्यंजना बहुत अधिक होती है और प्रत्येक कहानी में स्वप्न तथा वास्तविकता का बहुत ही सुरदर समन्वय होता है। श्रीर इसी लिए वे सब सुषमा से मंडित हैं। श्राज-कन के विश्लेषण्-तत्ररता-वाले युग में रवीन्द्रनाथ की कहानियों को देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि वे कळ काव्य धर्मी हैं। लेकिन जो अकपट अनुभूति और सरस अभिव्यक्ति साहित्य का प्राण है, उसी ने इनकी कहानियों को अमरत्व के आशीर्वादसे विभूषित किया है। इस क्षुधित पाषाण की कहानी उनकी स्वप्न-दृष्टिसलक. कहानियों का सबसे अच्छा निदर्शन है। एक बार अहमदाबाद में इन्हें एक ऐसे मकान में न्हना पड़ा था, जो बादशाही जमाने का था। इस अवसर पर इन्हें इस कहानी की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई थी | ]

# चुधित पाषागा

मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ, पूजा की छुट्टियों में देश-भ्रमण करके कलकत्ते वापस आ रहा था ; अकस्मात् रेलगाड़ी में एक बाबू साहब से मुलाकात हो गई। उनका पहनावा देखकर पहले तो मुक्ते दिल्लीवाले मुसल मान का भ्रम हुआ। फिर उनकी बातें सुनकर मैं और भी भूलमुलैया में पड़ गया। संसार के सभी विषयों पर वे इस तरह बातचीत करने लगे कि मानो विधाता उन्हीं से सलाइ-मशविरा करके सब काम किया करते हैं। सारे संसार में भीतर ही भीतर कैसी-कैसी श्रश्रुतपूर्व निगृढ़ घटनाएँ हो रही हैं, रूसी लोग कितने आगे बढ़ गये हैं, आगरेज़ कैसे-कैसे खुफिया इरादे बाँध रहे हैं, देशी रजवाड़ों में कैसी बिचड़ी-सी पकती जाती है-इन सब बातों की ज़रा भी ख़बर न रखते हुए इम लोग बिल्कुल निश्चिन्त पड़े सो रहे थे। इमारे नथे परिचित मिलनधार बाब् ने मुसकराते हुए कहा-There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers,—'हीरेशिश्रो, तुम्हारे इन श्रख़वारों में छपनेवाली . ख़बरों से ज़मीन ऋौर ऋासमान में कहीं ज़्यादा वाग्दातें हुआ करती हैं !' इम पहले ही पहल घर से बाहर निकते थे, इसलिए उनकी बातचीत श्रीर रंग-ढंग देखकर दंग हो गये। इज़रत मामृली सी बात पर कभी विज्ञान का, कभी वेद का श्रीर कमी चट से फारसी बैतों का ऐसा हवाला दे बैठते कि इमारी अक्ल काम न करती—विज्ञान, वेद श्रीर फ रसी भाषा पर इमारा कोई श्रिधिकार न होने से उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। यहीं तक कि मेरे थियाँ भोफिस्ट मित्र को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारे इन सहयात्री मित्र का किसी ब्रालौकिक शक्ति से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध जरूर है ;—चाहे किसी ऋपूर्व मैग्नेटिज़म या दैवशक्ति से हो, या सूद्रम शरीर या उसी तरह की किसी ऋौर वस्तु से। वे इस ऋसाभारण व्यक्ति की छोटी-से-बोटी बात भक्ति-विह्नल मुग्धमाव से सुन रहे थे श्रीर छिपे-छिपे उन्हें नोट कर

रहे थे। मैंने मार्क किया कि वह असाधारण व्यक्ति भी भीतर ही भीतर इस बात को ताड़ गया था. और मन ही मन खुश भी हो रहा था।

गाड़ी श्राकर जब जंक्यन पर खड़ी हुई, तो हम दूसरी ट्रेन की प्रतीचा में वेटिंग-रूम में जाकर ठहर गये। रात के क़रीब साढ़े-दस बजे थे। मालूम हुश्रा कि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाने से गाड़ी श्राज लेट हो गई है। में टेबिल पर बिस्तर बिछाकर जरा सो लेने की तैयारी कर रहा था; हतने में उन महाशय ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा छेड़ दिया। उस रात को फिर मुफे नींद ही नहीं श्राहे।

कहने लगे-

राज्य-शासन के विषय में ज़रा-कुछ मतभेद हो जाने से ज़्नागढ़ का काम छोड़कर जब मैंने दैदराबाद निज़ाम-सरकार में प्रवेश किया, तब मुफे जवान श्रीर मज़ब्त श्रादमी देखकर सरकार ने भड़ों व में रूई की चुंगी का दारोगा बना हिया।

भड़ोंच बड़ी रमणीक जगह है। निर्जन पहाड़ियों के नीचे बड़े-बड़े जंगलों में होकर वहाँ की सुस्ता नद। (संस्कृत 'स्वच्छतोया' का श्रपश्च हा सकता है) उपल-मुखरित मार्ग से निपुणा नर्तकों की तरह कदम-कदम पर टेढ़ी-तिरछी होती हुई तेज़ों से नाचती हुई चलों गई है। ठोक उस नदी के किनारे ही संगमरमर से बने हुए डेढ़ सौ सीढ़ियों से सुशोभित बहुत ऊँचे घाट के ऊपर एक सफेद संगमरमर का महल पहाड़ के पैरों के पास श्रकेला खड़ा है—श्रास-पास कहाँ भी कोई बस्ती नहीं। भड़ों व की रूई की हाट श्रीर बस्ती यहाँ से बहुत दर थी।

लगभग ढाई भी वर्ण पहले दूसरे शाह महमूद ने अपने भोग-विलास के लिए, ऐसे एकान्त स्थान में, इसका निर्माण कराया था । किसी जमाने में यहाँ स्नानशाला के फव्वारे के मुँह से गुलाब-जल की घाराएँ निकला करती थीं और उस शीकर-शीतल निर्जन स्नानागार में संगमरमर के स्निग्व शिला-सन पर बेटी हुई तक्णी ईरानी रमिण्याँ अपने कोमल नग्न पद-पहलवों को निर्मल जलाशय के स्वच्छ जल में फैला-फैलाकर, स्नान के पहले अपने लम्बे काले, घुँ घराले बालों को बखेरकर, सितार गोद में लिये, अगूरी लताओं की तरह ऋमती हहें. गज़ल गाया करती थीं।

श्रव वे फन्तारे नहीं चलते, वे गीत नहीं होते श्रीर न श्रव पहले की तरह उस सफेद पत्थर पर उन शुभ्र-चरणों के सुन्दर श्राधात ही पड़ते हैं। श्रव वह हम-जैसे एकान्त-नास से पीड़ित संगी-शून्य महसूल कलेक्टरों का श्रिति-विशाल श्रीर श्रत्यन्त शून्य वासस्थान मात्र है। मगर, दफ्तर के बूढ़े क्लार्क करीमखां ने मुक्ते इस महल में रहने के लिए बार-बार मना किया था। उसने कहा था— तबीयत हो, दिन में रहिएगा, मगर रात यहाँ हरगिज़ न बिताह-एगा। मैंने उसकी बात हँसी में उड़ा दी। नौकरों ने कहा कि शाम तक तो वे यहाँ काम पर रहेंगे, पर रात को नहीं रहेंगे। मैंने कहा—तथास्तु। यह मकान हतना बदनाम था कि रात को चोर तक इसमें घुसने की हिम्मत न करते।

पहले-पहल जब मैं इस परित्यक्त पाषागा-पाताद में पहुँचा, तो उसकी निर्जनता मेरी छाती पर मानो किसी भयंकर भार की तरह बैठ गई। मुफसे जहाँ तक बनता, बाहर ही-बाहर रहकर काम-काज से खूब थककर रात की यहाँ लौटता ख्रौर ख्राते ही सो जाता।

परन्तु, एक सप्ताह भी न बीत पाया होगा कि इस महल के एक विचित्र नशे ने कमशः मुक्त पर कब्ज़ा करना ग्रुरू कर दिया। मेरी उस त्रावस्था का वर्णन करना भी कठिन है, और उस बात पर किसी को विश्वास दिलाना तो और भी मुश्किल है। सारे-का-सारा मकान मानो किसी सजीव पदार्थ की तरह मुक्ते अपने जठरस्थ मोह-रस से धीरे-धीरे प्रचाने लगा।

शायद इस मकान में घुसने के साथ ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी,— पर मैंने जिस दिन सचेतन दशा में पहले-पहन्न उसका स्त्रपात अनुभव किया, उस दिन की बातें मुक्ते स्वष्ट याद हैं।

गर्रामयों के दिन थे, बाकार ढोला था; मेरे हाथ में विशेष काम-काल भी न था। सूर्यास्त के कुछ पहले में उस नदी-तट के घाट के नीचे की सीढ़ियों पर ब्राराम-कुरसी पर बैठा विश्राम कर रहा था। नदी उन दिनों सूख-सी गई थी,——उस पार का विस्तीर्ण बालू-तट संध्या को ब्रामा से रंगीन हो उठा था——इस पार घाट की सीढ़ियों के नीचे स्वच्छ उथले पानी में पत्थर की गोल- गोल बटैयां चमक रही थीं। उस दिन कहीं भी ज़रा नाम तक को हवा न थी। पास के पहाड़ी जंगल से वन-तुलसी, पुदीना ब्रीर सींक

की उठती हुई सुगनिय ने स्थिर श्राकाश को भाराकान्त कर रखा था।
सूर्य जब गिरि-शिखर की श्रोट में छिप गया, तो चट से दिवस की
नाट्यशाला में मानो कोई दीर्घ छाया-यर्जनका पड़ गई; —यहाँ पर्वत का
व्यवधान होने से स्यास्त के समय प्रकाश और श्रन्धकार का सम्मिलन देर
तक नहीं ठहरता। घोड़े पर सवार होकर कहीं घूम श्राने के लिए उठना ही
चाहता था कि हतने में सीढ़ियों पर किसी की पग-ध्विन सुनाई दी। पीछे की
श्रोर मुड़कर देखा—कोई नहीं!

कानों को अम हो गया होगा समभकर मैं मड़कर जो बैठा तो एक साथ बहुत-सी पग-ध्वनियाँ सुनाई दीं-जैसे बहुत-सी सखियाँ मिलकर दौड़ती-फुद-कती हुई उतर रही हों। कुछ भय के साथ एक अपूर्व पुलक मेरे सारे अंगों में व्याप्त हो गई। यद्यपि मेरे सामने कोई भी मूर्त्ति न थी, फिर भी स्पष्ट प्रत्यच्वत् मालूम होने लगा कि इस प्रोध्म की संध्या में प्रमोद-चंचल तक्षियों का एक क्कंड नदी के पानी में नहाने आप रहा है। यद्य इस सध्या के समय निस्तब्ध पर्वत के नीचे, नदी-तट पर, निर्जन प्रासाद में, कहीं भी कोई शब्द नहीं हो रहा था, फिर भी मानो स्पष्ट सुना — निर्भर की सहस्र-धारा की तरह कौत्हलपूर्य कल-हास्य करती हुई, एक दूसरे का तेजी से पीछा करती हुई, स्नानार्थिनी तक्शियाँ ठीक मेरे बगल से निकल गई । किसी नें मेरी तरफ देखा तक नहीं! जैसे वे मेरे लिए अटएय हों, श्रीर मैं भी उनके त्तिर तथैव च। नदी पूर्ववत् स्थिर थी, पर मेरे सामने स्पष्ट मालूम होने लगा— स्वच्छतोयाका अगभीर जल-स्रोत एकषाथ बहुत-सीवलय-फांकत बाहुश्रों से विद्धुन्ध हो उठा । हँ ए-हँ एकर एखियाँ एक दूसरे पर पानी उछा-सने लगीं श्रीर तैरनेवालियों के चंचल पदाघातों से जल-विन्दुराशि मोतियों की तरह शून्य में बिखरने लगी।

मेरे हृदय में एक प्रकार का कम्पन शुरू हो गया; वह उत्तेजना या भय के कारण था, या त्रानन्द के कारण, या कौत्हल से — ठीक नहीं कह सकता। बड़ी इच्छा होने लगी कि श्रच्छी तरह देखूँ; पर सामने देखने को कुछ था ही नहीं। मालूम हुश्रा कि श्रच्छी तरह कान लगाकर सुनने से उनकी सभी बातें स्पष्ट सुनाई देंगी; पर एकाग्र चित्त से कान लगाकर सुनने

पर भी, लिर्फ जंगली भींगुरों की भनकार ही सुनाई दी। मालूम होने लगा— ढाई सौ वर्ष पढले की काली यवनिका ठीक मेरे सामने लटक रही है— डरते-डरते ज़रा-सा एक कोना उठाकर भीतर देखा—शायद वहाँ बड़ी-भारी सभा लगी हुई थी; पर गाढ़े अन्धकार में कुछ दिखाई तो देता नहीं।

सहसा उमस को तोड़ती हुई तेजी से सनसनाती हुई हवा चलने लगी—
सुस्ता का स्थिर जल देखते-देखते श्रप्तरा के केशदाम की तरह संकुचित हो
उठा, श्रमेर संध्या-छाया से श्राच्छन समस्त वनभूमि एक च्या में सहसा मर्भरध्वित के साथ मानो दुःस्वप्त से जाग उठो । चाहे स्वप्त समभ्तो या सत्य,—
ढाई सौ वर्ष पहले के श्रतीत च्रेत्र से प्रतिफलित होकर मेरे सामने जो एक
श्रह्य मरीचिका श्रवतीर्ण हुई थी, वह च्या में न जाने कहाँ विलीन हो
गई । जो मायाविनी तक्षियाँ मेरे विल्कुल नज़दीक से—देह-हीन द्रुत पदी
से—शब्द-हीन उच्च कलहास्य के साथ दौड़ती-फुदकती हुई सुस्ता नदी के
पानी में कूद पड़ी थीं, वे किर पानी से उठकर श्रपने भींगे श्रंचलों को निचोइती हुई मेरे पास से वापस नहीं गई । इवा जिस तरह गन्ध को उड़ा ले
जाती है, उसी तरह वसन्त के एक निःश्वास में वे भी उड़कर न जाने कहाँ
चली गई !

तब मुक्ते बड़ी आशंका होने लगी कि कहीं अकेला पाकर अकस्मात् िसर पर कितादेवी तो नहीं स्वार हो गई! वेचारा रूई की चुंगी वसूल करके किसी तरह अपनी गुजर करता हूँ, स्त्यानाश्चिनी कहीं मेरा खातमा करने तो नहीं आई! सोचा—अच्छी तरह भोजन करना चाहिए, खाली पेट में ही सब तरह के दुरारोग्य आ धमकते हैं। मैंने अपने रसोहये को बुलाकर उसे खूब घी और मसाले सुगन्धियाँ मिलाकर मुग्नई खाना बनाने का हुक्म दिया।

दूसरे दिन सबेरे, कल की सारी घटनाएँ बिस्कुल हास्यजनक मालूम होने लगीं। खा-पीकर प्रसन्नचित्त से, साहबों की तरह हैट-कोट पहनकर अपने हाथ से टैमटम हाँकता हुआ अपने काम पर चला गया। उस दिन नैमासिक रिपोर्ट लिखनी थी, इसलिए देर से घर लौटने की बात थी। मगर शाम होते-न-होते कोई मुक्ते सकान की आर खींचने लगा। कौन खींचने लगा, पता नहीं; पर ऐसा मालूम हुआ कि आब देर करना ठीक नहीं। भीतर से मन कहने लगा—सन वैठी होंगी। रिपोर्ट अधूरी छोड़कर हैट उठाया और उसी समय संध्या-धूसर तहच्छाया से आच्छन्न निर्जन पथ को रथ-चक्र के शब्द से चिकत करता हुआ अपने उस अन्धकारमय शैलान्तवर्ती निस्तब्ध विशाल प्रासाद की ओर चल दिया।

सीढ़ियों के ऊपर का समनेवाला दीवानखाना काफ़ी बड़ा था । उसमें काफ़ी कॅंचे श्रौर बड़े-बड़े स्तम्भों की तीन पंक्तियाँ हैं, जिन पर सुदृश्य चित्रकारी-युक्त मेहराबदार छत है। वह विशाल कमरा श्रपनी गम्भीर शून्यता से दिन-रात भौय-भौय किया करता था। उस दिन संध्या प्रारम्भ होने पर भी, बत्ती नहीं जलाई गई थी। दरवाजा ठेलकर ज्यों ही मैं उस कमरे में बुसा, वैसे ही मालूम हुआ कि वहाँ यकायक बड़ी भारी भगदड़-सी शुरू हो गई-जैसे लभा भंग करके चारों तरफ़ के दरवाज़ों और खिड़कियों से -- जदाँ जिसको राह मिली—सब भाग खड़ी हुई । च्या में फिर वही सूना का सूना ! मैं कहीं किसी को नदेखकर दंगरह गया। सारा शारीर एक प्रकार के आविशा से रोमांचित हो उठा। बहुत दिनों की लुप्ताविश्व हे तेल-फूलेल श्रीर श्रांतरों की मृदु सुगंधि मेरी नाक में प्रवेश करने लगी। मैं उस दीप-दीन जल-हीन विशाल कमरे के प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भों के बीच खड़ा-खड़ा सुन रहा गा-भरभर शब्द करता हुआ फव्वारे का पानी सफेद संगमरमर पर पड़ रहा है; सितारों से क्या सुर निकल रहा था, समभान सका। कही स्वर्ण-मूषणों की मंकार, कहीं नूपरों की खुमछुम, कभी विशाल घड़ियाल का प्रहर-स्तक नाद, बहुत दूर पर नौबत की मृदु रागिनी, इवा से ऋमते हुए बड़े-बड़े स्फटिक-निर्मित भाड़ों की लटकनों की दुनदुन ध्वनि, बाहर के बरामदों के बुलबुलों का गान, बग़ीचे से पालत् सारसों के बोल, -- सबने मिलकर मानों मेरे चारों तरफ़ किसी प्रेतनोक की रागिनी छेड़ दी थी।

मेरे कपर एक तरह की मोह-माया छा गई। मालूम होने लगा—संसर में यह श्रस्प्रश्य श्रमम्य श्रवास्तव घटना ही एकमात्र सत्य है श्रीर सब कुछ मिथ्या-मरीचिका है। मैं श्रपने को बिल्कुल भूल गया—श्रर्थात् में श्रियुत श्रमुक हूँ, श्रमुक महाश्रय का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, श्रीर साढ़े चार सौ क्पये कासिक वेतन पानेवाला चुंगी का दारोगा हुँ श्रीर कोट-पैन्ट पहनकर टमटम पर सवार होकर रोज़ दक्ष्तर जाया करता हूँ,—यह सब मेरे लिए महज़ मज़ाक की, बिस्कुल भूठी, बे सिर-पैर की बातें मालूम होने लगीं। मैं उस विशास निस्तब्ध अन्धकार-पूर्ण सभाग्रह में खड़ा-खड़ा ज़ोर से ठहाका मारकर हँस पड़ा।

इतने में मेरा मुसलमान चपरासी जलता हुआ केरोसिन का लैम्प हाथ में लिये घर में घुसा। उसने मुक्ते पागल समका या नहीं, मैं नहीं कह सकता; पर उसी च्या मुक्ते याद आया कि मैं स्वर्गीय अमुकचन्द्र का ज्येष्ठ पुत्र श्रोपुत अमुकनाथ हूँ; और यह भी सोचने लगा कि संसर के भीतर या बाहर कह भी अमूर्त फव्वारा हमेशा करता है या नहीं और अहश्य उँगलियों के अघात से किसी मायामयी वीया से अनन्त रागिनी ध्वनित होती है या नहीं; इसे तो हमारे महाकवि और कविवर ही कह सकते हैं; पर इतना तो निश्चय और पूर्ण सत्य है कि मैं भड़ोंच की हाट में रूई की चुंगी वसूल करनेवाला वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। तब तो मैं फिर अपने पूर्वच्यों की अद्भुत मोहमाया का स्मरण कर, टेबिल के पास लैम्प के सामने अख़बार देखता हुआ, मज़े ले-लेकर हॅं हने लगा।

्रित अख़वार पढ़कर और मुग़लई खाना खाकर कोनेवाले अपने उस खोटे-से कमरे में बत्ती बुम्तकर विस्तर पर पड़ रहा। मेरे सामने की खुली हुई खिड़की से अन्धकारपूर्ण वन-वेष्टित अरावली पर्वत-शिखर के ऊपर एक जाज्वस्यमान नच्चत्र सहस्रकोटि योजन दूर आकाश से—इस अति तुच्छ कैम्प-खाट पर पड़े हुए श्रीमान् चुंगी दारोगा की और एकटक देख रहा था,—मैं उसकी उस उज्ज्वल तीत्र दृष्टि से विस्मय और कौतुक अनुभव करता हुआ कब सो गया, मुम्ते पता नहीं। कितनी देर तक सोता रहा, सो भी नहीं जानता। यकायक मैं चौंककर जाग उठा;—कमरे में कोई शब्द हुआ हो या कोई अच।नक युस आया हो, सो बात नहीं। अन्धकारमय पर्वतिशखर के ऊपर जो नच्चत्र चमक रहा था, वह अस्त हो चुका था। और कृष्णपच का चोण चन्द्रालोक अनिधकार प्रवेश के संकोच से म्लान होकर मेरी खिड़की से प्रवेश कर रहा था।

भीतर मुक्ते कोई दिखाई नहीं दिया; फिर भी मानो मुक्ते स्पष्ट मालूम

हुआ कि कोई आकर मुक्ते अपने कोमल करसार्श से धीरे-धीरे हिला रही है। मैं जागकर बैठ गया, तो देखा कि वह मुँह से कुछ न कहकर सिर्फ अपनी अँगूठियों से चमकती हुई पाँचों उँगलियों से इशारा करके अत्यन्त सावधानी से अपने पीछे-पीछे चले आने का आदेश दे रही है।

में बहुत ही आहिस्ता से उठा। यद्यपि उन सैकड़ों कच्यकोष्टमय, गुह-गम्भीर सूत्यतामय, निद्रित ध्वान और सजग प्रतिध्वनिमय, विशाल प्रासाद में मेरे सिवा और कोई भी न थां, फिर भी कदम-कदम पर यह दृहशत होने लगी कि कहीं कोई जाग न जाय। उस प्रासाद में अधिकांश कमरे बन्द रहते थे, और उन कमरों में कभी गया भी नहीं था।

उस रात्रि के अन्धकार में होले-होले पैर रखता हुआ, अपने साँस पर पूरा संयम रखता हुआ, उस अहर्य आहानकारिणों के पोछे-पोछे में कहाँ जा रहा था, आज भी उसे में स्पष्ट नहीं समका सकता। कितने संकीर्ण अन्धकार-पूर्ण मार्ग, कितने लम्बे-चोड़े बरामदे, कितने गम्भीर निस्तब्ब दीवानखाने, कितनी छोटी-छोटी बन्द कोठरियाँ पार करता हुआ जाने लगा, उसका कोई ठिकाना है!

श्रपनी उस श्रद्दश्य दूती को यद्यपि मैंने श्रपनी श्रांखों से नहीं देखा, फिर भी उसकी मूर्ति मेरे मन में श्रगोचर न थी। ईरानी तक्णी थी वह, ढीली श्रास्तीनों में दूषिया संगमरमर जैसे उसके किठन कोमल गोल-मटोल हाथ दिखाई दे रहे थे, माथे पर टोपी के किनारे से उसके कोमल गुलाबी मुखड़े पर भीने कपड़े की एक नक़ाब पड़ी हुई थी, कटिवन्घ में एक बाँका द्धारी बँघी थी।

मुक्ते ऐसा मालूम हुन्ना जैसे 'त्रलिफ़-लैजा' की हज़ार रातो में से कोई एक रात त्राज उपन्यासलोक से यहाँ उड़ त्राई हो। जैसे अन्धकारमय निशीय में सोते हुए, बगदाद के दीपहीन संकीर्ण मार्ग से किसी संकटपूर्ण अभिसार के लिए यात्रा कर रहा हूँ।

श्रन्त में मेरी दूती एक घोर नी ते रंग के परदे के सामने जाकर सहसा ठिटककर खड़ी हो गई, श्रीर नीचे की श्रोर उँगली का इशारा करके कुछ दिखाने लगी। नीचे कुछ भी न था, फिर भी मेरे हृदय का खून जमकर बर्फ हो गया । मुके हिंसफ मालूम होने लगा—उस परदे के सामने ज़मीन पर कमख़ान की पोशाक पहने एक भीषण हवणी खोजा, गोद में नंगी तलवार लिये, दोनों पैर फैलाये बैठा ऊँघ रहा है। दूती अत्यन्त लघुगति से उसकी टाँगों को लाँघकर उस परदे के पास पहुँची और घोरे से उसने उसका एक कोना उठाया।

भीतर का थोड़ा-सा दिस्सा दिखाई दिया; देखा—ख़ास फ़ारस का बना बिढ़िया गलीचा बिछा हुआ है। तखा के ऊपर कीन बेटा है, दिखाई नहीं दिया, सिर्फ़ केशिरिया रंग का डीला पायजामा और उसके नीचे जरीदार ज्तिया पहने छोटे-छोटे दो सुन्दर चरणा गुलाबी मखमल के आसन पर लापरवाही से पड़े दिखाई दिये। फ़र्श पर एक बगल से, एक नीलाम स्फिटक-पात्र में कुछ सेव, नासपाती, नारंगो और अंगूरों के गुच्छे सजे हुए थे; उसके पास ही एक छोटा-सा प्याला और स्वर्णाम मदिरा से मरी हुई काँच की सुराही किसी आसन्न अतिथि के लिए प्रतीचा कर रही थी। भीतर से एक प्रकार की अपूर्व सुगन्धियुक्त धूप का मादक धुआ आ-आकर सुमे विह्नल करने लगा।

. मैंने कापते हुए हृदय से ज्यों-ही उस खोजे की टाँगें लाँच कर आगे बढ़ना चाहा, त्यों ही वह चौंककर जाग उठा, उसकी गोद में पड़ी हुई नंगी तलवार भन्न से सगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी।

सहसा एक विकट चीत्कार सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। म्राखें खुलीं तो देखा — श्रपनी ही कैम्प-खाट पर मैं पसीने से तर-बतर हुआ बैठा हूँ ! भोर के प्रकाश से कृष्ण-पत्त का खंड-चन्द्र जागरण-क्रिष्ट रोगी की तरह पीला पड़ गया है श्रीर श्रपना वह पागल मेहरम्रजी अपनी प्रात्पहिक प्रथा के श्रमुसार पौ फटते ही सुनसान सड़क पर 'दूर हो !' दूर हो !' 'सब सूठा है !' 'सब सूठा है !' चिल्लाता हुआ निकल गया।

इस तरह 'अंशिक्ष-लेला' उपन्यास की एक रात अकरमात् ख़तम हो गई, मगर अब भी एक हज़ार रातें और बाक़ी हैं!

मेरे, दिन के साथ रात का बड़ा भारी विरोध उठ खड़ा हुआ। दिन को श्रान्तक्लान्त शरीर लेकर काम करने जाता और शून्यस्वप्नमयी मायाविनी रात्रि को अभिशाप देता रहता,—श्रीर फिर शाम होते ही श्रपने दिन के कार्य-बद्ध श्रस्तित्व को श्रत्यन्त तुन्छ, विस्कुल सूठा श्रीर महज़ मज़ाक समभने लगता।

शाम के बाद, मैं एक अपूर्व नशे के जाल में अपने आप विह्वल होकर उल के जाता, सैकड़ों वर्ष पहले के किसी एक अलिखित हितहास का और कोई अपूर्व व्यक्ति हो जाता। तब फिर विलायती तंग कोट और चुस्त पैएट मुक्ते भहा लगने लगता। तब मैं सिर पर लाल मखमल की टोपी, ढोला पायजामा, फूलदार कबा और रेशम का लम्बा चोगा पहनकर रंगीन रूमाल में अतर डालकर बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने को तैयार करता, और सिगरेट फेंककर गुनावजल-पूर्ण लम्बी सटकवाला बड़ा-सा पेचवान लेकर ऊँची गहीदार मसनद पर ऐसे बैठ जाता, जैसे कोई प्रेमी रात को किसी अपूर्व प्रिय-सम्मलन के लिए परम आग्रह के साथ तैयार बैटा हो।

उसके बाद, ग्रन्थकार जितना ही घनघोर होता जाता, उतनी ही, न जाने कैसी-कैसी, ग्रद्भुत घटनाएँ होती रहतीं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक जैसे किसी रहस्यपूर्ण विचित्र कहानी के कुछ फटे हुए पन्ने वसन्त की ग्राकस्मिक हवा से, इस विशाल प्रासाद के चित्र-विचित्र कमरों में, उड़े-फिरते हों। कुछ पन्नो तक सिलसिला मिल जाता, फिर उसके बाद का हिस्सा हुँ है मिलता नहीं। मैं भी उन उड़ते हुए पन्नों का पीछा करता हुआ सारी रात कमरे कमरे श्रीर कोठरी-कोठरी में मारा-मारा फिरता।

इष खरड-स्वप्न के भँवर में — कभी हिना की खुराचू, कभी खितार की भंकार श्रीर कभी सुरिम-जल-शीकर-मिश्रित पवन की हिलोरों में अपनी मानस-नायका को च्या-च्या में विद्युत-शिखा की तरह चमकती हुई देख लिया करता। मेरी वह मानस-श्रभिसारिका केशरिया रंग का पायजामा पहने, श्रपने द्विया गुलाबी कोमल पैरों में जरीदार नुकीली ज्तियाँ डाले, अपने पीनोन्नत पयोघरों पर जरी की बेल-बूटेदार कंचुकी कसे, माथे पर सिन्द्री रंग की शानदार टोपी पहने — जिसके सामने लटकती हुई सुनहरी भालर बार-बार उसके शुभ ललाट श्रीर कपोलों को चूम रही थी — इस घनघोर श्रम्थकार में विजली की तरह पल में चमककर फिर उसी में छिप जाती थी।

उसने मुक्ते पागल कर दिया था। उसी के श्रिमसार में — मैं रोज़ रात को निद्रा के रसातल राज्य में स्वप्त के जटिल मार्ग-युक्त मायापुरी की गली-गली में, कोठरी-कोठरी में — इचर से उघर भटकता फिरा हूँ !

किसी-किसी दिन शाम को जब मैं बड़े आईने के दीनों श्रोर दो बत्तियाँ जलाकर बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने को शाहलादे की पोशाक में सजाने में मशगूल रहता, तो सहसा देखता कि आईने में मेरे प्रतिबिम्ब के बहुत ही पास, च्याभर के लिए, उस तहसी ईरानी की छाया आ खड़ी होती, पल में वह अपनी सुराहीदार गरदन हिलाकर, अपनी बड़ी-बड़ी भौर-सी काली अधिलों की पुतिलयों से सुगम्भीर आवेग और आग्रह के साथ तीन वेदनापूर्ण कटाच करती हुई, लघु ललित नृत्य के साथ अपनी यौवनपुष्यत देहलता को तेजी से ऊपर की श्रोर घुमाती हुई, च्या में वेदना, वासना श्रौर विश्रम के हास्य कटाच श्रौर भूषणज्योति की चिनगारियां बरखाती हुई, दर्पण ही में विलीन हो जाती। फिर गिरिकानन की सम्पूर्ण सुगन्ध को लूटता हुआ पवन का एक निरंकुश उच्छ्वास त्राता और मेरी दोनों बत्तियों को बुभाकर चला जाता। मैं भी अपना प्रसाधन छोड़-छाड़कर है गारघर के एक कोने में पड़ी हुई अपनी खाट पर जाकर पड़ रहता। मेरा सारा शरीर पुलकित हो उठता, श्रीर मैं श्रां के मीचकर सोने की कोशिश करता। उस समय मेरे चारों तरफ वह पवनोच्छ्वास-श्ररावली गिरि-कुं जो का वह सम्पूर्ण मिश्रित सौरम मानो किसी अतृत प्रेम के बहुत-बहुत प्यार, अनेकानेक चुम्बन और कोमल कर-स्पर्श से उस निर्जन श्रन्धकार को भर देता श्रीर वहीं-का-वही चक्कर काटता रहता । अपने कानों के आस-पास मुक्ते आकर्षक कल गुजन सुनाई देता, मेरे ललाट पर सुरमित निःश्वास श्रा-श्राकर लगता, श्रीर बार बार किसी मृदु शैरम रमणी का सुकीमल दुपट्टा आन्त्राकर मेरे कपोलों पर पड़ता-उनकी सुर-सुराइट से मैं बेचैन हो-हो उठता। घीरे-घीरे यह मोहिनी सर्विणी श्रपने मादक वेष्टन से मेरे सारे आंगों को कसके बाँध डालाती, श्रीर मैं खुरींटे लेता हुश्रा मदहोश हो गहरी नींद में सो जाता ।

एक दिन, शाम होने के पहले ही घोड़े पर सवार होकर हवाखोरी के लिए कहीं निकल जाने का मैंने निश्चय कर लिया ; पीछे से मालूम नहीं कीन मुक्ते मना करने लगा—मगर फिर भी, मैंने उसकी एक न मानी ! एक खूँटी पर मेरा साहबी हैट श्रीर कोट टँगा था, मैंने उन्हें उठाकर ज्योंही पहनना शुरू किया, त्योंही सुस्ता नदी की रेती श्रीर श्ररावली पहाड़ियों की सूखी पित्यों की ध्वजा फहराता हुश्रा एक जोर का बवंडर श्रचानक उठ खड़ा हुश्रा श्रीर मेरे उस कोट-पैन्ट-हैट को छीनकर न-जाने कहाँ उड़ा ले गया; श्रीर साथ ही एक श्रत्यन्त मधुर कलहास्य उस त्कान के साथ धूमता हुश्रा, कौतुक के हर एक पर्दे पर उँगलियाँ रखता हुश्रा, उच्च से उच्चतर सप्तक पर चढ़ता हुश्रा सूर्यास्तलोक के पास जाकर विलीन हो गया।

उस दिन फिर मेरा घोड़े पर घूमना न हो सका, श्रीर उसके दूसरे दिन से तो फिर मैंने साहबी हैट-काट पहनना हमेशा के लिए छोड़ ही दिया।

फिर, उस दिन आधी रात को अकस्मात् मैं सोते से उठकर बैठ गया, सुना—मानो कोई छाती फाड़-फाड़ के फूट-फूटकर रो रही है—मानो ठीक मेरी खाट के नीचे, जमीन के भीतर, इस विशाल प्रासाद की पत्थर की नींव के नीचे, किसी आद्र अन्धकार-पूर्ण क्रम के भीतर से रो-रोकर कह रही हो— उम मुक्ते इस कठिन माया, इस गहरी निद्रा, इस निष्फत्त स्वप्न के सारे दरवाज़े तोड़कर, अपने घोड़े पर चढ़कर, अपनी छाती से चिपटाकर, ज्याल के भीतर से, पहाड़ियों के ऊपर से, नदी पार होकर, अपने सूर्यालोकित संसार में ले चलो ! मेरा उद्धार करो !

में कीन हूँ १ कैसे में तुम्हारा उद्धार करूँ १ में इस घूमते हुए परिवर्तनशील स्वप्न-प्रवाह में से किस दूबती कामना-सुन्दरी को खींचकर किनारे लगाऊँ १ कब थीं, कहाँ थीं—हे दिव्य-रूपियाी ! तुम किस श्रीतल भरने के तट पर, खर्जूर-कुंज की छाया में, किसी गृह-हीना मरुवासिनी की कोख में पेदा हुई थी ! तुम्हें कौन बद्दू डाकू, वनलता से फूल की कली की तरह मा की गोद से तोड़कर, विद्युत्गामी घोड़े पर चढ़ाकर, जलते हुए रेगिहतान की पार करके, किस राजपुरी की दासी-हाट में बेचने के लिए ले गया था १ वहाँ किस बादशाह का कौन-सा खैरख्वाह ख़िदमतगार तुम्हारी इस नव-बिकसित सलजा कातर यौवनशोभा को देखकर, सोने के सिकों के बदले तुम्हें खरीदकर, समुद्र पार हो, सोने की शिविका में बिटाकर तुम्हें श्रपने प्रभु

के अन्तः पुर में भेंट चढ़ा गया था ! वहाँ, वह कैसा हतिहास था ! उस सारंगों के संगीत, नूपुरों की फंकार और छलकती हुई श्रीराज़ी सुवर्णमिदिरा के बीच-बीच में चमचमाती हुई कटारों की फलक, विष की ज्वाला, कटाचों की चोट ! श्रोफ़ ! कैसा श्रमीम, कैसा ऐश्वर्य, कैसा श्रमन्त कारागार था वह ! दोनों श्रोर दो दासिया श्रमने चूड़ियों में हीरे के नगों को चमकाती हुई, चँवर खुना रही हैं ; शाहशाह बादशाह उनके श्रुभ्र चरणों पर—मानिक मोतियों से जड़ी हुई जूतियों के पास—लोट रहे हैं ;—श्रोर बाहर के द्वार पर यमदूत-जैसे हवशी, देवदूत के समान पोशाक पहने, हाथ में नंगी तलवार लिये खड़े हैं ! उसके बाद, उस रक्तकर्जाध्वत ईंग्योंफेनिल षड्यन्त्रसंकुल भीषणो-ज्वल ऐश्वर्यप्रवाह में बहती हुई, मरमूम की पुष्मं जरी तुम, किस मृत्यु-लोक में श्रवतीर्ण हुई थीं—किस निष्ठुरतर महिमातट पर फेंक दो गई थीं—हे दिव्यरूपिणी ! कब थीं, कहाँ थीं, कहाँ हो तुम !

इतने में सहसा उस पागल मेहरश्रती का चीतकार कानों में पड़ा—'दूर रहो, दूर रहो !' 'सब फूठा है !' श्रांखें खेालकर देखा—सबेरा हो गया है ; चपरासी ने डाक लाकर मेरे हाथ में दी, श्रीर बावची श्राकर पूछने लगा — श्राज क्या खाना बनेगा !

मैंने कहा—न्वस, अब इस मकान में रहना नहीं हो सकता। उसी दिन मेरा सब असवाब उठकर दफ्तर पहुँच गया। दफ्तर का बुड्दा क्लार्क करीम खौं मुक्ते देखकर कुछ मुसकराया। मैं उसकी इस मुसकराहट से नाराज़-सा हुआ, पर बिना कुछ जवाब दिये अपना काम करने लगा।

ज्यों ज्यों शाम करीब आने लगी, त्यों-त्यों में अनमना-सा होने लगा— मालूम होने लगा कि अभी कहीं जाना है—रूई के हिसाब जाँचने का काम मुक्ते नितान्त अनावश्यक मालूम हुआ, निज़ाम की निज़ामत भी मेरे लिए ख़ास कोई ज़रूरी चीज़ नहीं मालूम हुई—जो कुछ मौजूद है, मेरे चारों तरफ़ जो कुछ चल-फिर रहा है, मेहनत कर रहा है, खा-पी रहा है, सब कुछ मुक्ते अत्यन्त दीन, अर्थहीन, अर्थिनत्कर मालूम होने लगा।

मैं कलम फेंककर, भारी भरकग खाते-बही बन्द करके, फीरन उठ खड़ा हुआ और टमटम पर बैठकर चल दिया। देखा—टमटम ऐन गोधूलि के समय पर खुद-बखुद उस पाषाग्य-प्रासाद के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ ते करता हुआ मैं भीतर घुसा।

श्राज सब-कुछ निस्तब्ध है। महल की सब-की-सब श्रेंधरी कोठिरियाँ जैसे प्रुक्त से स्ट्त नाराज़ होकर मुँह फुलाये पड़ी हों। श्रानुताप श्रीर पश्चात्ताप से मेरा हृदय जपर को श्राने लगा; मगर किससे कहूँ, किससे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगूँ, कोई भी तो नहीं! मैं शूऱ्य हृदय से श्रेंधरी कोठिरियों में भटकने लगा। जी चाहने लगा—एक सितार हाथ में लेकर किसी को सुनाने के लिए कुछ गाऊँ; श्रीर कहूँ कि 'हे विह्त! जो पतंगा तुम्हें छोड़कर भाग जाने की कोशिश कर रहा था, वह किर जल मरने के लिए श्राया है! श्रावकी बार उसे माफ़ कर दो, उसके दोनों पंख जला हालों, भरम कर हालों!'

एकाएक जपर से मेरे ललांट पर श्रांस की दो बूँ दें गिरीं। उस दिन श्ररावली पर्वत के शिखर पर धनधोर बादल मेंडरा रहे थे। श्रन्धकारमय श्ररप्य श्रोर स्वच्छतोया का स्याही-सा स्याह पानी किसी भीषणा की प्रतीचा में हिपर था। जल स्थल-श्राकाश सहसा चौंक पड़ा; श्रोर श्रकस्मात एक विद्युद्दन्त-विकसित त्कान जजीर तोड़कर भागे हुए मदोन्मच पागल की तरह मार्ग-हीन सुरूर बन में से श्रात-स्वर में चीत्कार करता हुश्रा दौड़ा चला श्राया। प्रासाद के बड़े-बड़े कमरे श्रपने सारे-के-सारे दरवाज़े-जँगले धुन-धुनकर तीव वेदना से पछाड़ खा-खाकर, फूट-फूटकर रोने लगे।

श्राज नौकर-चाकर सब दफ्तरवाल मकान में ही थे, यहाँ बची जनाने वाला भी कोई न था। उस मेवाच्छन श्रमावस्था की रात्रि में, महल के भीतर के कसौटी से काले श्रन्धकार में, में बिट इल स्पष्ट श्रनुभव करने लगा—एक तस्या रमया पलंग के नीचे गलीचे पर श्रोंबी पड़ी हुई श्रपनी दोनों मुट्टियाँ बाँध बाँधकर श्रपने बिखरे हुए रूखे बालों को नोच नोचकर फेंक रही है, उस के गोरे ललाट से ताज़ा गरम खून फूट-फूटकर बह रहा है, कभी वह शुक्क तीत्र श्रद्धास से 'हाः हाः' करके हँस पड़ती है, कभी फूट-फूटकर रोने लगती है, कभी दोनों हाथों से छाती की कंचुकी फाड़-फाइकर उधरी हुई छाती पीटने लगती है—श्रीर खुली हुई खिड़कियों से गरजती हुई त्फानी हवा श्रीर पूसलाधार वर्ष की बौछार श्रा-ग्राकर उसके उत्तम शरीर को श्रमिषक कर देती है।

तमाम रात न तो आधि थमी और न रोना ही बन्द हुआ। मैं निष्फल परिताप से अनुतस होकर अँघेरी कोठरियों में भटकता फिरा। कहीं किसी का पता न चला, सान्त्वना दूँ तो किसे दूँ ? यह प्रचंड आहत अभिमान किसका है ? यह अशान्त मनस्ताप, यह आन्तरिक शोक कहीं से उठ रहा है ?

पागल मेहरश्रली चिल्ला उठा-'दूर रहो !' दूर रहो !' 'सब भूठा है, सब भूठा है !'

देखा कि भोर हो गया है, श्रीर मेहरश्रली इस घोर त्फान में—ऐसे श्रीधी मेह में भी—नियमानुसार इस जुधित पाषाणपास की प्रदक्तिणा देता हुश्रा श्रपना श्रभ्यस्त चीत्कार कर रहा है। यकायक ख़याल श्राया—शायद यह मेहरश्रली भी, मेरी ही तरह, किसी समय कम्बख्ती का मारा इस महल में श्रा ठहरा होगा, श्रीर श्रव पागल होकर बाहर निकल भागने पर भी, इस पाषाण-राज्य की मेहमाया से श्राकृष्ट हो-होकर रोज़ सबेरे इसकी प्रदक्तिणा करने श्राया करता है।

में उसी वक्त, उसी श्रांधीमें में, दौड़ा-दौड़ा उस पागल के पास पहुँचा; उससे पूछा—मेहरत्राली, क्या फूठा है रे !

• मेरी बात का कोई जवाब न देकर, जोर के घक्के से मुक्ते गिराकर, श्रज-गर के श्रास के समान खिचकर घूमते हुए मोद्दाविष्ट पत्ती की तरह चीत्कार करता हुश्रा, वह मकान के चारों तरफ घूमने लगा। सिर्फ, जी-जान से श्रपने को सावधान रखने के लिए बार-बार वह यही चिल्लाने लगा—दूर रहो, दूर रहे! सब मूठा है, सब भूठा है!

मैं उस अधिमेंह में पागल की तरह घवराया हुआ दफ़्तर पहुँचा, और करीम खाँ को पास बुलाकर मैंने उससे पूछा-इसके मानी क्या हैं, मुक्ते साफ साफ बताओ है

बुद्दे ने जो कुछ कहा, उसका मतलब यह है—किसी समय उस प्रासाद में असंख्य वासनाएँ और उन्मत्त सम्मोग की शिखाएँ लहरें लिया करती थों—उन सब चित्त-दाहों से, उन सब निष्फल कामनाओं के अभिशाप से इस पाषाण-प्रासाद का प्रत्येक पाषाण-खंड अब तक चुपार्त और तृष्णार्त बना हुआ है, सजीव मनुष्य पाते ही उसे लालायित पिशाच की तरह खा डालना चाहता है। आज तक जो कोई, जितने भी, इस, प्रासाद में तीन रात रहे हैं,

उनमें से लिर्फ एक मेहरग्रली ही. पागल होकर बाहर निकल पाया है; त्राज तक श्रीर कोई भी इसके श्रास से नहीं बचा।

मैंने पूछा-मेरे उद्धार का क्या कोई उपाय नहीं है ?

बुड्दे ने कहा—ि सर्फ एक ही तरकीन है, जो कि नहुत ही मुश्किल है। सो तुम्हें बताये देता हूँ, - मगर उससे पहले उस गुलबाग की एक ज़रख़रीद ईरानी बाँदी का इतिहास कहना ज़रूरी है। वैशी ग्राश्चर्यजनक श्रीर वैसी दिल दहलानेवाली दुर्घटना शायद दुनिया में पहले कभी न हुई होगी!

× × × ×

इतने में कुलियों ने आकर खबर दो-गाड़ी आ रही है, हुजूर !

इतनी जल्दी र भटपट बिस्तर बाँधते-बांधते गाड़ी श्रापहुँची। उस गाड़ी के फर्स्ट-क्लास कम्पार्टमेन्ट से तत्काल ही सोते से उठा हुश्रा एक श्रंगरेज़ खिड़की से गरदन निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था, हमारे सहयात्री मित्र को देखते ही वह 'हेल्लो!' कहकर चिस्जा उठा, श्रोर उन्हें श्रपने डब्बे में खुला लिया। हम सब एक सेवेगड क्लास डब्बे में लाये गये। फिर उन बाबू साहब का कुछ पता न लगा, कहानी का श्राखिरी हिस्सा भी न सुन सके।

मैंने कहा—देखा इज़रत, हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कैसा चकमा दे गया! शुरू से लेकर आखीर तक सारा किस्सा मन-गढ़न्त है।

बस, इसी बहस के कारण श्रंपने थियाँसोफिस्ट मित्र के साथ जनमभर के जिए विच्छेद हो गया।

# फूल की कीमत

[बँगला सन् १२७६ में बर्दवान ज़िले के घातृमाम में निनहाल में प्रभातकुमार का जनम हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिचा समाप्त करके
सन् १६०१ ई० में ये बैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत गये थे। दारजिलिंग, रंगपूर और गया में बहुत दिनों तक बैरिस्टरी करने के बाद इन्होंने
कलकत्ते पहुँचकर 'मानसी आ मर्मवाणी' नाम की तत्कालीन प्रसिद्ध
मासिकपित्रका के संपादन का भार ग्रहण किया था। इस पित्रका के प्रधान
संपादक थे महाराज जगदिन्द्रनाथ राय। छोटी अवस्था से ही साहित्य के
प्रति इनका अनुराग था। देश और विदेशों की जानकारी और बहुत से
लोगों के संस्था से इनका यह अनुराग और भी अधिक पुष्ट हो गया था।
प्रत्येक अभिज्ञता के आधार पर ये कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे।
उपन्यास साहित्य में यद्यपि इनकी कई उत्कृष्ट रचनाएँ हैं, तथापि प्रभातकुमार
प्रधानतः एक गल्ए-लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। सन् १३३८ बँगला में
इनकी मृत्यु हुई थी।

गल्प-रचना में प्रभातकुमार अधिकांश में रवीन्द्रनाथ के ही अनुगामी
थे। किन्तु रवीन्द्रनाथ की कहानियों में जिस प्रकार जीवन का गंभीर पार्श्व
अभिन्यक हुआ है, उसी प्रकार उसका लघुगार्श्व प्रभातकुमार में न्यक हुआ
है। दोनों में मूलतः मुख्य अन्तर यही है। प्रभातकुमार लघु-स्वर की रचना
में सिद्ध हस्त थे। मनुष्य के भिन्न-भिन्न विचार, भिन्न-भिन्न पागलपन, भिन्न-भिन्न श्रीक, उसके अन्जान में ही और लोगों की दृष्टि में कितने अधिक
हास्यास्पद हो सकते हैं, यह प्रभातकुमार ने बहुत ही निपुण्यता के साथ
दिखलाया है। किन्तु यह रचनाएँ हास्यरसप्रधान हैं। इनके अन्दर कोई
बहुत बड़ी और गूढ़ व्यजना नहीं दिखाई देती। अगरेज़ी में जेरोम की
रचनाओं में या वँगला में परशुराम की रचनाओं में जैसी गूढ़ अभिन्यंजना
दिखाई देती है, वैसी गूढ़ अभिन्यंजना इनकी रचनाओं में नहीं मिलती।
'रसमयीर रिसकता', 'बलवान जामाता' आदि कहानियों के नाम इसके उदाहर्ग में रखे जा सकते हैं। प्रभातकुमार ने गम्भीर स्वर की कहानियों जो

थोड़ी सी लिखी हैं, उनमें से 'फूलेर मूत्य' नामक गल्प सबसे श्राधिक उल्लेख-नीय है। इसमें लेखक ने बहुत ही सुन्दरता से यह दिखाया है कि श्राचार-व्यवहार श्रोर रीति-रिवाज में मनुष्यों में ऊपर से देखने में चाहे कितना ही श्रान्तर क्यों न दिखाई देता हो, लेकिन श्रान्दर की बृहत्तर वृत्ति के विचार से सभी मनुष्य समान हैं। सुना है कि इस कहानी की घटना बिल्कुल सत्य है।

# फूल की क़ीमत

लन्दन शहर में जगह-ब-जगह निरामिष भोजनालय हैं। मैं एक दिन नैशनल गैलरों में घूमने-फिरने श्रोर तसवीरें देखने-भालने में थक गया। निश्चित समय पर एक बजा। भूख भी मुक्ते बहुत मालूम पड़ने लगी। वहाँ से कुछ दूर पर ही, सेन्ट मार्टिन्स लेन में उस प्रकार का एक मोजनालय था में घीरे-घीरे चलकर वहाँ पहुँचा श्रीर भोजनगृह में दाखिल हुआ।

तब तक लन्दन के भोजनालयों में 'लंच' के लिए कुछ श्रिषक लोगों का समागम नहीं हुआ था। मैंने कमरे में जाकर देखा कि दो-चार भूखे व्यक्ति जहाँ-तहाँ, बेतरतीब बैठे हैं। एक टेबुल के सामने बैठकर मैंने दैनिक समाचार पत्र उठा लिया। नम्रमुखी बेट्रेस मेरे सम्मुख खड़ी होकर मेरी फ़रमाइश का इन्तज़ार करने लगी।

मैंने समाचारपत्र से नज़र हटाई श्रीर खाद्य-तालिका हाथों में लेकर . श्रफ्नी श्रावश्यकतानुसार खाद्य-वस्तुश्रों के लिए हुक्म दिया। 'धन्यवाद, महाश्य-' कहकर द्रुतगामिनी बेट्रेस निःशब्द चली गई।

इसी त्त्रा, श्रपने टेबुल से कुछ दूर एक दूसरे टेबुल पर मेरी नज़र पड़ी। देखा, वहाँ एक श्रंग्रेज बालिका बैठी है। मेरी नज़र पड़ते ही उसने श्रपनी नज़र मेरी श्रोर से हटा ली। इसके पहले वह बड़े श्रचंभे से मुक्ते देख रही थी।

यह कोई नई बात नहीं थी। कारण, श्वेतद्वीप में हमारी देह के चमत्का-रिक रंग के प्रभाव से जनसाधारण सवत्र ही मुग्व हो जाते हैं और इसलिए इस लोगों पर उनकी सबसे अधिक हांट पड़ती है।

बालिका की उम्र तेरह-चीदह साल की होगी। उसकी पोशाक से जैसे गरीबी प्रकट हो रही थी। उसके बाल पीठ पर हचर-उचर बिलर रहे थे। उसकी आर्थि बड़ी-बड़ी ज़रूर थीं, पर उनमें वेदना भरी थी।

उसकी श्रांखों को बचाकर उसके मुख की श्रोर कनखियों से मैं चुपचाप

ताकने लगा। मेरे भोजन की सामग्री के त्राते-न-न्नाते वह भोजन कर चुकी। बेट्रेस ने त्राकर बिल लिख दिया। बाहर जानेवाले दरवाजे के पास ही दफ्तर है। बिल त्रीर मृल्य के लिए वहीं जाना पड़ता है।

बालिका के उठने पर मेरी दृष्टि भी उसका अनुसरण करने लगी। अपने स्थान पर बैठे-बैठे ही मैंने देखा, बालिका बिल चुकाकर कर्मचारिणी से घीरे-धीरे पूछ रही है— Please miss, यह भला आदमी क्या कोई भारत-निवासी है!

'मालूम तो ऐसा ही पड़ता है।'

'ये क्या यहाँ बराबर आते हैं !'

'मालूम नहीं। याद नहीं आता कि इसे कभी और देखा है।'

'धन्यवाद'—कहकर बालिका घूमी श्रीर एक बार चिकत दृष्टि से देखकर बाहर चली गई।

इस बार मैं विस्मित हो उठा। क्यों ? बात क्या है ? अपने संबन्ध में उसका यह कौत्हल देखकर उसके सम्बन्ध में भी मुक्ते कौत्हल होने लगा। भोजन समाप्त कर मैंने बेट्रेस से पूछा—वह बालिका जो वहाँ बैठी थी, क्या उम उसे जानती हो ?

'नहीं, महाशय, कोई विशेष रूप से तो मैं उसे नहीं जानती। पर प्रति शनिवार को वह यहाँ आकर लंच खाती है। वस, इतना ही मैंने देखा है।'

'तो, शनिवार के खिवा और किसी दिन नहीं आती ?'

'नहीं, और मैंने कभी देखा नहीं।'

'क्या उसके संबन्ध में तुम कुछ अनुमान भी नहीं कर सकतीं ?' 'शायद वह किसी दकान में काम करती है।'

'यह द्रमने कैसे सम्भा १

'इसकी आमदनी बहुत थोड़ी है। रोज-रोज लंच के लिए इसे पैसे नहीं रहते। शनिवार को साप्ताहिक वेतन पाती होगी। इसी से एक रोज़ ही आती है।'

यह मुक्ते सच मालूम पड़ा।

बालिका के संबन्ध का कौत्हल मेरे मन से दूर नहीं हुआ। उसने इस

प्रकार मेरे बारे में क्यों पूछा ! ऐसा क्या रहत्य है, जिसके लिए उसे मेरे सम्बन्ध में इतनी उत्सुकता है! उसकी वह गरीबी भरी, चिन्तापूर्ण, कातर हिंछ मेरे हृदय पर श्रिधकार करने लगी। श्रदा, वह बालिका कैसी है! क्या मेरे द्वारा उसकी कोई भलाई हो सकती है! रिववार के दिन लन्दन की दूकानें बन्द रहती हैं। श्रतः सोमवार को प्रातशा करके में उस बालिका की खोज में निकल पड़ा। सेन्ट मार्टिन्स लेन के श्रगल-बगल रास्ते में, ख़ासकर स्ट्रैएड में श्रनेक दूकानों में खोजा, पर कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ी। लन्दन में किसी भी दूकान में जाने पर कुछ न कुछ ख़रीदना पड़ता है। अ इस प्रकार फालत् नेकटाई, रूमाल, कालर के बटन, सिल श्रीर सचित्र पोस्टकार्ड श्रादि मेरे श्रोवरकोट की जेव में स्तूपाकार हो उठे। किन्द्र बालिका का कहीं भी पता न लगा।

सप्ताह बीत गया। फिर शनिवार श्राया। मैं फिर उसी निरामिष भोजना-लय में पहुँचा। वहाँ देखा कि उसी टेबुल पर बालिका भोजन कर रही है। मैंने उसी टेबुल के पास जाकर उसके सामने की कुर्सी पर बैठकर कहा— Good afternoon!

. बालिका ने संकोच के साथ कहा—Good afternoon!

एकाध बात छेड़कर मैंने धीरे-धीरे बातचीत का सिलिसला शुरू कर
दिया। बालिका ने पूछा—क्या श्राप भारत के रहनेवाले हैं ?

<sup>\*</sup> ऐसा सिर्फ आँखों के लिहा, ज से ही नहीं, बिलक दया-धर्म के अनुरोध से भी ख़री-दना पड़ता है। लन्दन की हर बड़ी-बड़ी दूकान में पुरुष (Shop walkers) है। जिस किमाग में जो प्राहक जाना चाहें, उस विभाग में उन्हें पहुँचा देना और काम-काज पर साधारण नज़र रखना उनका कर्त्तव्य है। यदि कोई प्राहक किसी विभाग में सौदा देखकर बिना कुछ ख़रीदे लीट जाता है तो वह Shop walker तत्त्वण दूकान के व्यवस्थापक से रिपोर्ट करता है—'अमुक Miss के विभाग से एक प्राहक बिना कुछ ख़रीदे लीट गया है।' रिपोर्ट पाकर व्यवस्थापक कर्मचारिणी से इसको के कियत तलब करता है। पहले-पहल ताक़ीद की जाती है। फिर बार-बार इस प्रकार की रिपोर्ट होने पर जुर्माना किया जाता है और नौकरी भी छूट सकती है। इन Shop girls को वेतन भी कुछ अधिक नहीं मिलते। अतः चीज़ नहीं पसन्द होने पर भी उनकी आँखों की उपेत्वा करके ख़ाली हाथ छै।ट आना अवहक के लिए द:साध्य है।

E 17

'मुक्ते चमा करेंगे—तो क्या आप निरामिषभोजी हैं ?'
मैंने उत्तर न देकर पूड़ा—क्यों, यह आप किसलिए पूछती हैं !'
'मैंने सुना है कि अधिकांश भारतवासी निरामिषभोजी ही होते हैं ।'
'तुमको भारत सम्बन्धी बात कैसे मालूम हुई ?'
'मेरे ज्येष्ठ भाई भारत में सैनिक होकर गये हैं ।'

त्र्यव मैंने उत्तर दिया—मैं प्रकृततः निरामिषभोजी तो नहीं हूँ । फिर भी बीच-बीच में निरामिष भोजन ज़रूर पसन्द करता हूँ ।

यह सुनकर बालिका जैसे कुछ निराश हुई। मालूम हुआ कि उस ज्येष्ठ भ्राता के अतिरिक्त इस बालिका का और कोई पुरुष अभिभावक नहीं है। वह लैम्बेथ में अपनी बूढ़ी विधवा माता के साथ रहती है।

मैंने पूछा-तो क्या तुम्हें अपने भाई के यहाँ से पत्रादि मिलते हैं ?

'जी नहीं, बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं आई। इसी से मेरी मा को बहुत चिन्ता है। उनसे लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में साँप व्याव और ज्वर बेहद हैं। इसी से उनको भय है कि कहीं मेरे भाई को कुछ नला-बुरा न हो जाय। तो क्या भारत में साँप, व्याव और ज्वर सचमुच बहुत अविक के महाशय!

मैंने मुस्कराकर कहा—नहीं। ऐसा होता तो क्या वहाँ आदमी रहः सकते !

बालिका ने एक इत्का-सा दीर्घ निःश्वास छोड़ा। फिर बोली — मा कहती है कि यदि किसी भारतीय से भेंट हो तो सभी बातें ख़ुलासा पूछूँ। इसके बाद बड़ी विनयपूर्ण दृष्टि से वह मेरी श्रोर देखने लगी। मैंने उसके मन की बात भाष ली। उसे खुलकर मुफ्तसे श्रानुरोध करने का साहस नहीं हुआ, फिर भी उसकी इच्छा थी कि मैं उसके साथ उसकी मा के पास चलूं।

इस दीन, विरहकातर जननी के साथ भेंट करने की मुक्ते बहुत व्ययता हुई। दिरद्र की कुटिया के प्रत्यच्च परिचय का अवसर मुक्ते कभी मिला नहीं था। देख आऊँगा कि इस देशवाले किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार सोचते-विचारते हैं। मैंने बालिका से कहा—चलो, मैं तुम्हारी मा के पास चलूँगा। अपनी मा से मेरा परिचय करा देना।

इस प्रस्ताव के सुनते ही बालिका के दोनों नेत्र कृतज्ञता से भर श्राये। उसने कहा—Thank you ever so much. It would be so kind of you, क्या श्राप श्रभी चल सकते हैं!

'बड़ी खुशों से !?

'श्रापका कुछ इर्ज तो न होगा ?'

'बिल्कुल नंहीं। आज तीसरे पहर का समय सर्वथा मेरा है।'

यह सुनकर वालिका पुलकित हुई। भोजन करके इस दोनों चल पड़े। रास्ते में पूछा—क्या में तुम्हारा नाम जान सकता हूँ !

'मेरा नाम एलिस मार्गारेट क्लिफर्ड है।'

मैंने परिहास के तौर पर कहा - श्रहा हा, - तो तुम्हीं Alice in Won-derland की एलिस हो ?

बालिका श्रचम्भित रह गई। बोली- सो क्या ?

मैं कुछ लजा गया। मैं समभता था कि ऐसी कोई ग्रांगरेज बालिका नहीं होगी, जिसने Alice in Wonderland नामक श्रनुपम शिशुरंजक पुस्तक को कंठ नहीं कर लिया हो।

मैंने कहा — वह एक चमत्कारपूर्ण पुस्तक है। क्या तुमने पढ़ी नहीं ! 'जी नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी।'

'तुम्हारो मा यदि मुक्ते अनुमति देंगी, तो मैं उसकी एक प्रति तुम्हें उप-हार में दुगा।'

इस प्रकार बात करते-करते इस सेन्ट मार्टिन्स चर्च के पास होकर चेयरिंग कास स्टेशन के सामने श्रा पहुँचे। टेलीयाफ़-ग्राफ़िस के सामने फ़ुटपाथ पर खड़े होकर मैंने बालिका से कहा—श्राग्रो, यहाँ इस वेस्ट मिनिस्टर बस की प्रतीचा करें।

बालिका ने कहा—बढ़े चलने में क्या श्रापको कुछ आपित है ! मैंने कहा — कुछ भी नहीं। पर तुम्हें कुछ कष्ट तो नहीं होगा ! 'जी नहीं, मैं तो नित्य ही पैदल जाती हूँ।'

श्रव यह जानने का श्रवसर मिला कि वह कहाँ काम करती है। श्रंगरेजी

तरीक से इस प्रकार का प्रश्न करने का नियम नहीं। किन्दु सभी नियमों का सभी समय पालन नहीं किया जाता। जैसे कि रेल पर सवार होकर पास बैठे हुए यात्री से—'कहाँ जा रहे हैं महाशय !'—पूछना अभद्रता की निशानी है। पर 'क्या बहुत दूर जाहएगा!' पूछना अनुचित नहीं। वह उत्तर में कह सकता है कि अमुक स्थान तक जाऊँगा। उसको बताने की इच्छा न हो, तो वह कह सकता है—'जी नहीं, बहुत दूर नहीं जाना है।' प्रश्नोत्तर भी हो गया और उस का पर्दा भी बना रहा। इसी तरह मैंने बालिका से पूछा—तो इस तरफ दुम अक्सर आया करती हो!

बालिका ने कहा—हाँ, मैं सिविल सर्विस स्टोर्स में टाइप राइटिंग का काम करती हूँ। रोज़ शाम को घर जाती हूँ। श्राज शनिवार है। इससे जहदी हुटी मिल गई है।

'चलो स्ट्रैयड का रास्ता छोड़कर हम बैंकमेन्ट होकर चलें। उधर भीड़ कम है।'—इसके बाद उसका हाथ पकड़कर सावधानी से रास्ता पार करा दिया।

टेम्ट नदी के उत्तरी किनारे से बैंकमेयट नामक एक रास्ता गया है। मैंने चलते-चलते पूका-तो तुम सदा इसी रास्ते से जाती हो !

बालिका ने कहा—जी नहीं। इस रास्ते में भीड़ तो कम रहती है पर ऐसे लोगों की संख्या अधिक रहती है जो गन्दे कपड़े पहने रहते हैं। इसी से मैं विशेष कर स्ट्रैन्ड और ह्वाइटहाल होकर ही घर लौटती हूँ।

मैं भीतर ही भीतर इस श्रिशिचिता दरिद्रा बालिका के सामने पराजित होता जा रहा था। अंगरेज़ जाति की सौन्दर्य-प्रियता के श्रागे मेरी यह श्रात्म-पराजय पहले-पहल नहीं थी।

ं बातचीत करते कराते हम वेस्टमिनिस्टर पुल के पास पहुँचे। मैंने पूछा-दुमको मैं एलिस कहा करूँ या मिस क्लिफ़र्ड !

बालिका ने मुस्कराकर कहा — मैं तो श्रभी तक काफ़ी स्थानी नहीं हुई। श्राप चाहें जिस नाम से पुकार सकते हैं। लोग मुक्ते 'मेगी' कहते हैं।

'तो क्या तुम सयानी होने के लिए उत्करिठत हो !?

'हाँ।'

'क्यों !'

'सयानी होने पर काम करके मैं अधिक अर्थार्जन कर सकूँगी। मेरी मा बुड ढी हो गई है।'

'जो काम तुम अभी करती हो, क्या वह तुम्हारे मन के अनुकूल है !' 'जी नहीं। मेरा काम तो मैशीन की तरह है। मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिसमें दिमाग की भी जरूरत हो। जैसे सेक टरी का काम।'

पार्कामेन्ट हाउस के निकट सन्तरीं पहरा दे रहा है। उसकी दाई श्रीर छोड़कर वेस्टमिनिस्टर पुल को पार करते हुए हम लोग लैम्बेय पहुँचे। लैम्बेथ ग्ररीबों का गाँव है।

मेगी ने कहा—यदि मैं कभी सेक्रेटरी हो सक्ँगी, तो मा को इस मुहल्ले से इटाकर दूसरी जगह ले जाऊँगी।

छोटे श्रादिमियों की भीड़ को पारकर हम लोग बढ़ने लगे। मैंने पूछा --तुम्हारा प्रथम नाम छोड़कर दूसरा नाम क्यों रखा गया !

'मेरी मा का भी पहला नाम एलिस है। इसी से मेरे पिता ने मेरा द्सरा नाम संचिप्त कर लिया था।'

'तुम्हारे पिता तुमको मेगी कहा करते थे या मेगसी ?'

. 'जब श्रादर करके पुकारते थे, तो मेगसी ही कहा करते थे। श्रापने यह कैसे जाना ?'

मैंने मजाक से कहा--मैं भारतीय जो हूँ। हम लोग भूत भविष्य की अनेक वातें जानते हैं।'

बालिका ने कहा - यह मैंने भी सुना है।

मैंने साश्चर्य पूजा-- तुमने क्या सुना है ?

'सुना है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं, जो ऋलौकिक करामात कर दिखाते हैं। उनको वहाँ योगी कहते हैं। किन्तु श्राप तो योगी नहीं हैं?'

'मेगी, तुमने यह कैसे जान लिया कि मैं योगी नहीं हूँ ??

'क्योंकि योगीजन मांस-भच्चण नहीं करते।'

'तो शायद इसी से तुमने मुफते पूछा था कि मैं निरामिषभोजी हूँ, या नहीं !'

बालिका कुछ उत्तर न देकर घीरे-घीरे हँ छने लगी।

त्रव इंस एक संकीर्ण घर के दरवाजे पर थे। जेब से लैच-की निकालकर मेगी ने दरवाजा खोला। भीतर जाकर मुक्तसे कहा—श्राइए।

#### ( ३ )

मेरे भीतर दाखिल होने के साथ ही मेगी ने दरवाला बन्द कर दिया।
फिर सीढ़ी के पास जाकर जरा ऊँचे स्वर में पुकारा—मा, तुम किघर हो ?
नीचे से उत्तर मिला—मैं रसोई घर में हूँ, उतर श्रा बेटी।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक होगा कि लन्दन की सड़कें समतल भूमि से अधिक ऊँची हैं। रसोई घर प्रायः रास्ते के घरातल से कुछ नीचा होता है।

सीढ़ी तय करके मैं बालिका के साथ उसके रसोई घर में पहुँ ना। दरवाज़े पर इककर मेगी ने कहा—हिन्दुस्तान के एक भद्र सजन तुमसे मिजने आये हैं।

बुढ़िया ने साग्रह पूजा-वे कौन हैं !

मैं मेगी के पीछे-पोछे मुस्कराता हुन्ना भीतर गया। बालिका ने हमार।
प्रस्पर परिचय करा दिया—ये मिस्टर गुप्त हैं, यह मेरी मा है।

'How do you do!'—कहकर मैंने हाथ बढ़ा दिया।

मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा—- चमा की जिएगा, अभी मेरा हाथ साफ नहीं है। देखा, उसमें मैदा लगा था। कहने लगी—- श्राज शनिवार है, इससे आज केक बना रही हूँ। शाम को आकर लोग खरीद लेंगे। रात में सड़क पर इसकी बिक्री होगी। इसी प्रकार हम कठिनता से अपना निर्वाह करते हैं।

दिरहों के मुहल्ले में शनिवार की रात्रि एक महोत्सव जैसी होती है। अनिगनत सौदा बेचन्वाले ठेलेगाड़ियों पर बचो जलाये हुए, बेचने को सौदा लिये रास्ते-रास्ते घूम-घूमकर बेचते हैं। सड़कों पर और दिन की अपेचा इस दिन अधिक चहल-पहल और भीड़-भाड़ रहती है। शनिवार ही दरिहों के लिए सौदा-सुजुफ़ करने का दिन है क्योंकि उन्हें साप्ताहिक वेतन उसी दिन मिलता है।

ड्रेसर छके ऊपर मैदा, चर्बा, किशमिश श्रीर श्रंडा वगैरह केक तैयार

<sup>\*</sup> रसोई घर के टेबुल को ड्रेसर कहने हैं।

करने की सामग्री रखी है। टीन के एक बर्तन में तुरत की पकी हुई कई केकः भी रखी हैं।

मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा—ग्रीव घर के रसोईखाने में बैठना आपको खलेगा तो नहीं ! मेरा काम अब क्रीब क्रीब खतम पर है। मेगी, तुम इन्हें ले जाकर घर में बिठाओ। मैं अभी तुरत ही आती हूं।

मैंने कहा—नहीं, नहीं। मैं यहीं बहुत मज़े में बैठा हूँ। आप तो बहुत बढ़िया केक छेंकती हैं।

मिसेज़ क्लिफर्ड ने सिमत मुख से मुफे धन्यवाद दिया। मेगी ने कहा — मेरी मा टॉफी श्रच्छी बनाती हैं। क्या चखकर देखिएगा?

मैंने प्रसन्नता के साथ अपनी सहमित प्रकट की। एक 'कवर्ड' खोलकर' मेगी टीन के एक डब्बे में मुँह तक भरी हुई टॉफी ले आई। मैं चखकर प्रशंसा करने लगा।

देक बनाते-बनाते ही मिसेज़ क्लिफर्ड ने पूछा-भारतवर्ष कैसा देश है, महाशय ?

'सुन्दर देश है।'

.'बया वहाँ का निवास निरापद है !'

'जी धाँ, बिल्कुल निरापद है। पर इस देश की तरह टएडा नहीं है। कुछ-कुछ गर्म है।'

'क्या वहाँ साँप श्रीर बाघ बहुत श्रधिक हैं ? ये मनुष्यों को सताते तो नहीं हैं ??

मैंने हँ सकर कहा—इन बातों पर यक्तीन न करें। साँप और बाघ जंगल में रहते हैं, गावों में नहीं। और अगर कभी गाँव में आ भी जाते हैं, तो तुरन्ता मार दिये जाते हैं

'श्रीर ज्वर १'

'ज्वर भारत में कहीं-कहीं श्रिधिक फैला है, लेकिन सर्वत्रसब समय नहीं।' 'मेरा पुत्र पंजाब में है। वह सैनिक है। पंजाब कैसी जगह है, महाशय!' 'पंजाब तो बहुत श्रव्ही जगह है। वहाँ ज्वर बहुत ही कम है। वहाँ की श्राबहवा बड़ी श्रव्ही है।' मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा-यह जानकर मुक्ते बड़ी खुशी हुई।

उसका केक सेंकना समाप्त हुआ। श्रापनी लड़की से कहा—मेगी, तुभ मिस्टर गुप्त को ऊपर ले चलो। मैं हाथ घोकर चाय बना लाती हूँ।

मेगी आगे-आगे और मैं पीछे-पीछे चलकर उसके बैठक खाने में पहुँचे। देखा, वहाँ की सभी वस्तुएँ बहुत ही मामूली कीमत की थीं। मेज़ का कार्पेंट बहुत पुराना हो गयाथा। जहाँ-तहाँ फटा भी था, और उसमें पेवन्द सटे थे।

भीतर त्राकर मेगी ने पर्दा इटा दिया और खिड़कियाँ खोल दीं। एक काँच की पुस्तकों की त्रालमारी थी। मैं उसी को देखने लगा।

कुछ ही च्यों में मिसेज़ क्लिफर्ड चाय के ट्रे के साथ कमरे में दाख़िल हुई । श्रद उनके शरीर पर रसोई घर का एक भी चिन्ह न था। चाय पीते-पीते में भारतवर्ष की बातें बताने लगा।

मिसेज़ क्लिफर्ड ने श्रपने बेटे का एक फोटोग्राफ दिखाया। वह उसके भारतप्रस्थान करने के पहले ही लिया गया था। उनके लड़के का नाम फांखिस या फ्रेंक था। मेगी ने एक चित्रपुस्तिका बाहर निकाली। उसके जन्मदिन के उपलच्य में उसके भाई ने उसे भेजा था। इसमें शिमला शैल के श्रनेक सुन्दर दृश्य थे। भांतर के प्रथम पृष्ठ पर लिखा था—To Maggie, on her birthday from her loving brother, Frank.

मिसेज़ क्लिफ ई ने कहा—मेगी, वह ऋँगूठी तो मिस्टर गुप्त को दिखला दे! मैंने पूछा—क्या तुहारे भाई ने उसे भेजा है ! क्यों मेगी, कैसी वह ऋँगूठी है !

मेगी ने उत्तर दिया—वह एक जादूमरी श्रॅंगूठी है। मेरे भाई को उसे एक योगी ने दिया था। श्रीर फिर श्रॅंगूठी निकालकर मेरे छामने रख दी। श्रीर पूछा—क्या श्राप इससे मृत-भविष्य का हाल बता सकते हैं!

Crystal joying नामक एक मामले की बातें मैं कई दिनों से सुन रहा था। देखा, ऋँगूठी पर एक पत्थर जड़ा है।

मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा — फ्रेंक ने इस ब्रॅंगूठी के सम्बन्ध में लिखा था कि संयत मन से इस ब्रॅंगूठी से यदि प्रश्न किया जाय तो भूत-भविष्य ऋौर चर्तमान — तीनों काल की बातें जात होंगी। योगी ने फ्रेंक को ऐसा ही बतलाया था। बहुत दिनों से फ्रेंक का कोई समाचार न पाकर मैंने श्रीर मेगी ने कई बार इसके प्रति उत्सुक नेत्रों से प्रश्न किया है, पर कोई फल नहीं निकला। एक बार श्राप भी पूछ देखिये न! श्राप हिन्दू हैं, इसलिए शायद श्रापको सफलता मिलेगी।

मैंने देखा कि % न्ध-विश्वास केवल भारतवर्ष में ही नहीं है। वह यहाँ यूरोप जैसे उन्नत देशों में भी है। मामूली पीतल की ऋँगूठी थी, जिसमें काँच का एक दुकड़ा जड़ा था। फिर भी मा-बेटी से यह बात कहने को मन नहीं हुआ। उन दोनों ने समफ रखा था कि उनके फ्रेंक ने उस बहुदूर स्वप्नवत् भारतवर्ष से यह नूनन और विचित्र सन्देश उनके पास भेजा है। इस विश्वास को मैं नष्ट भी कहँ तो कैसे ?

मिसेज क्लिफर्ड श्रीर मेगी का श्रत्यन्त श्राग्रह देखकर में श्रँगूठी को हाथ में ले स्फटिक की श्रोर देर तक एक नज़र से हिथरतापूर्वक देखता रहा। अन्त में उन्हें श्रँगूठी लौटाकर कहा—मुक्ते तो कुछ भो नज़र नहीं श्राता।

मा-बेटी दोनों ही कुछ निरास हुईं। उनका ध्यान दूसरी स्रोर ले जाने के लिए मैंने कहा—मेगी, यह सारंगी शायद तुम्हारी है ?

मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा—हाँ; मेगी इसे बहुत सुन्दर बजाती है। कुछ। बजा-सुना दे मेगी!

मेगी ने मा की श्रोर ज़रा रोष प्रकट करते हुए कहा—Oh mother!
मैंने कहा—भेगी, ज़रा बजाश्रो न। मुक्ते सारंगी का स्वर बड़ा मीठा
श्रीर प्रिय लगता है। देश में मेरी एक बहन है। उसकी उमर भी तुम्हारो ही
इतनी होगी। वह मुक्ते सारंगी बजाकर मुनाती थी।

मेगी ने कहा—मैं जैसा बजाती हूँ, वह प्रायः सुनने के लायक नहीं होता। मेरे विशेष त्राग्रह पर मेगी बजाने को तैयार हुईं। कहने लगी—मेरे पास कुछ श्रधिक नहीं है। फिर क्या सुनेंगे त्राप !

'तो में ही फरमाइश करूँ ! अञ्छा तुम्हारा म्यूज़िक बन्स कहाँ है ! देखूँ तो भला।'

मेगी ने काले चमड़े का बना एक पुराना म्यूज़िक केस निकाला। खोल कर देखा कि उसमें श्रिधिकांश स्वर-लिपि सामान्य है। जैसे Good-bve Dolly Grey', 'Honeysuckle and the Bee'—ग्रादि ! फिर भी कुछ चीज़ें अवश्य मुन्दर हैं, यद्यपि प्रचलन के लिहाज़ से अब पुरानी पड़ गई हैं—यथा—'Annie Laurie' 'Robin. Adoir,' 'The last Rose of Summer' ग्रादि ! मैंने देखा कि कुछ स्कॉच गीत भी हैं ! स्कॉच गाने मुक्ते बहुत प्रिय हैं । श्रातः Bluebells of Scotland नामक स्वरलिपि चुनकर मैंने मेगी के हाथ में दे दी ।

मेगी सारंगी बजाने लगी। मैंने मन ही मन श्रलापकर गीत गाया—
'Oh where—and where—is my highland laddie gone.'
बजाना ख़तम होते हो धन्यबाद देते हुए मैं मेगी की प्रशंवा करने लगा।
मिसेज़ क्लिफर्ड ने कहा—मेगी को श्रभी तक उपयुक्त शिक्षा पाने का अवसर
नहीं मिला। जो कुछ भी सीखा है, परिश्रम से सीखा है। यदि कभी हमारे
सुदिन श्रायेंगे तो इसका lessons दिताने का प्रवन्ध कहाँगी।

बात चीत हो चुकने पर मैंने कहा—मेगी, श्रीर कुछ बजाश्रो न । श्रव मेगी का संकोच दूर हो गया था । पूछा—कहिए, क्या बनाऊँ ! मैंने उसकी स्वरिति में खोज की । पर शौकीन समाज में जो गीत श्राज-कत प्रचित्त हैं, उनमें से वहाँ एक भो मुक्ते नहीं मिला । सोचा, उन गी ों की प्रतिध्वनि श्रभी इन गरीब की भोपड़ियों तक नहीं पहुँची ।

खोजते-खोजते अचान ह ए ह प्रथम श्रेणों को स्वरितिषि मुक्ते मिली। यह Gounod रिचत Faust नामक opera का Flower Song था। गान हाथ में लेकर मैंने कहा — इसे बजाश्रो।

मेगी ने बजाया। बजाना समाप्त होने पर में कुछ ज्यों तक जुपचाप बैठा रहा। Culture नाम की वस्तु पाश्चात्य समाज में किस सैतह तक पहुँच जुकी है, यही में साचता था। मेगी ने इस दुस्तर स्वरिलिप को भी बड़ी सरलता से बजा लिया। श्रीर श्राश्चर्य यह कि वह थी नीची श्रेणी की एक बालिका मात्र। मैंने सोचा, कजकत्ते के किसी प्रकारड बैरिस्टर श्रथवा विख्यात विविज्ञियन की—मेगी की हमजोली—कन्या गुनोड के फास्ट से श्रगर एक गीत इस उत्तमता से बजाती, तो समाज में वाह-वाह की पुकार मच जाती। मेगी को धन्यबाद देकर मैंने पूछा-तुमने क्या इसे भी खुद-बखुद सीख लिया है!

'नहीं इमें मैंने अपने आप नहीं सीखा। गिरिजा के मिनिस्टर की बेटी से मैंने इसे शीखा है। आपने कभी और यह अपेरा सना है ।

में — नहीं मैंने अपेरा में कभी फॉस्ट नहीं सुना । परन्तु गाइट के फॉस्ट के अंगरेज़ी अनुवाद का अभिनय लाइसोयम में देखा है।

'लाइसोयम में ! जहाँ अविंक्ष अभिनय करते हैं !'

'हाँ, तुमने अर्विङ्ग का अभिनय देला है!'

'जी नहीं, मैं कभी वेस्ट एएड थियेटर नहीं गई। अविङ्ग को अभी देखा तक नहीं। चित्रों की दुकान पर उनकी फ़ोटो अवश्य देखी है।

'ऋविंक्ज इन दिनों लाइसोयम में Merchant of Venice का ऋभिनय करते हैं। मिसेज़ क्लिफर्ड और तुम यदि एक दिन आत्रो, तो खुशी के साथ तुम लोगों को दिखलाऊँ।'

मिसेज़ क्लिफर्ड ने सबन्यवाद अपनी सहमति प्रकट की। मैंने पूछा — आप शाम का अभिनय देखना पसन्द करेंगी, या दोपहर का !

यहाँ पर लन्दन के थियेटर के सम्बन्ध में कुछ कह देना ज़रूरी होगा। लन्दन में थियेटर रिववार छोड़कर नित्य रात में ही खेला जाता है। इसके खिवा किसी थियेटर में शनिवार को, किसी में खुधवार को, किसी में शनिवार श्रीर खुधवार दोनों ही दिन 'मैटिनी' श्रर्थात् दिन के दूसरे पहर भी श्रामिनय होता है। किसी थियेटर में एक नाटक का श्रामिनय प्रारम्भ होने पर नित्य उसी का श्रामिनय होता है। श्रीर जब तक दर्श को कमी नहीं होती चलता रहता है। इस प्रकार कोई नाटक दो महीने, काई छः महीने या लोकप्रिय Musical comedy होने पर दो तीन साल तक लगावार होता रहता है।

मिसेज़ क्लिफ र्ड ने कहा—मेरी तबीयत ठीक नहीं। दिन के दोपहरवाले अभिनय में ही सुभीता होगा। किसी शानिवार को मेगी की छुटी के बाद सभी लोग एक साथ ही चलेंगे।

मैंने कहा—बहुत अच्छा। सोभवार को जाकर आगामो शनिवार के लिए टिकट ख़रीद लूँगा। इसकी सूचना आप को भी दे दूँगा। मेगी ने कहा—किन्तु मिस्टर गुप्त, आप बहुत अधिक दाम का टिकट नहीं ख़रीदेंगे। यदि आप कीमती टिकट ख़रीदेंगे, तो हम लोगों की दुःख होगा।

मैंने कहा--नहीं जी, अधिक दाम का टिकट क्यों ख़रीडूँगा। अभी अपर सर्किल का टिकट ख़रीदूँगा। मैं भारत का कोई राजा-महाराजा नहीं हूँ। अच्छा, तुमने Merchant of Venice पढ़ा है !

'मूल नाटक नहीं देखा है स्कूल के मेरे पाठ्य प्रन्थ में Lamb's Tales में थोड़ी-सी कहानी संस्तित में थी। मैंने उसी को पढ़ा है।'

'श्रच्छा, मैं तुम्हारे लिए मून नाटक भेज दूँगा। श्रच्छी तरह पढ़ रखना। उससे श्रमिनय समक्तने में सुभीता होगा।' शाम हो रही थी। मैंने उनसे बिदा माँगी।

सोमवार को दिन में दस बजे लाइसोयम के बॉक्स-म्रॉफिस में जाकर कर्मचारी से पूछा-म्रागले शनिवार के तीसरे पहरवाले म्राभिनय के लिए मुक्ते अपर सर्वकल के तीन टिकट मिल सकते हैं!

'नहीं, महाशय! अभी दो शनिवार तक नहीं। सारी सीटों के टिकट विक गये हैं।'

'तीसरे शनिवार को !'

'उस दिन के लिए दे सकता हूँ।' कहकर उसने उस तारीख़ का एक प्लान बाहर किया। देखा, उस शनिवार को भी अपर स्विल की कई सीटें रिर्णुव हो गई हैं। विकी हुई सीटों का नम्बर नीली पेन्सिल से कटा था।

प्तान हाथ में ले, रिक्त स्थान में से एक स्थान की परस्परसंलग्न तीन सीटों को पसन्द करके मैंने उनका नम्बर कर्मचारी को बतला दिया। शिलिंग में उन नम्बरों के टिकट लेकर मैं डेरे पर चला श्राया।

(8)

तीन महीने बीत गये। इस बीच मैं और भी कई बार मेगी के साथ मेगी की मा से मिल आया हूँ। एक दिन में मेगी को 'जू गार्डन' भी ले गया था। वहीं Indian Raja नामक हाथी पर अन्यान्य बालक-बालिकाओं के साथ मेगी भी चढ़ी थी। हाथी पर सवार होने में उसे अत्यन्त प्रसन्नता थी। किन्तु श्रभी तक उसके भाई का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन मिसेज़ क्लिफर्ड के श्रनुरोध से मैंने इिएडया श्रॉफिस में जाकर पता लगाया। सुना कि जिस रेजीमेन्ट में फ्रेंक है, वह श्राजकल सीमान्तसमर में तैनात है। यह समाचार पाकर मिसेज़ क्लिफर्ड बहुत चिन्तित हो गई।

एक दिन श्रवि प्रातः मेगी का एक पोस्टकार्ड मिला। लिखा थाः-- 'प्रिय' मिस्टर गुप्त,

मेरी मा बहुत बीमार हैं। मैं श्राज एक सप्ताह से अपने काम पर नहीं जा सकी। यदि आप एक बार यहाँ आने की कृपा करें, तो मैं बहुत अधिक उपकृत हूँगी।

— मेगी।'

में जिस परिवार में रहता था, उन लोगों से मेगी और उसकी मा के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बातचीत की थी। आज जलपान के समय यह संवाद भी उन्हें सुना दिया।

यहिणा ने मुक्ति कहा—तुम जब जाना, तो कुछ रूपये लेते जाना। लड़की एक इप्तते से काम पर नहीं गईं। वेतन भी नहीं मिला होगा। मालूम होता है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है।

नाश्ता करके मैंने कुछ रपने लिये और लैम्बेथ की श्रोर चला। उनके घर पहुँचकर दरवाज़ा खटखटाया। मेगी ने दरवाज़ा खोल दिया।

उसका चेहरा बहुत ही उदास था। श्रांखें घँस गई थीं। मुक्तको देखते ही बोली—

'Oh thank you Mr. Gupta, it is so kind.'— पूछा—मेगी, दुम्हारी मा कैशी है!

मेगी बोली—वह इस समय सो गई हैं। वे बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा कि फ़ेंक का समाचार न मिलने से चिन्ता के मारे उनकी बीमारी बढ़ गई है। शायद वे श्रव श्रिक दिन बचेंगी नहीं।

मैं मेगी को सांत्वना देने लगा। श्रिपने रूमाल से मैंने उसकी श्रीखें पोंछ दीं।

मेगी ने कुछ शान्त होकर कहा — त्रापसे मैं एक भिचा चाहती हूँ। मैंने पूछा — क्या है मेगी ? 'बैठकख़ाने में चलिए। वहीं कहूँगी।'

हमारे पैरों की आहट से कहीं बुद्धा की आखें खुल न जायँ, इसिलिए इस लोग बहुत सतर्कता से बैठक में गये। बिछावन पर खड़े होकर मैंने पूछा—अन्छा, अब मेगी ! मेगी मेरे मुख की ओर देखती हुई कुछ देर तक निर्निमेष रही। मैं भी प्रतीचा में रहा। अन्त में मेगी कुछ न बोलकर दोनों हाथों से मुख को ढाँककर रोने लगी।

मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा। इस बालिका को मैं क्या कहकर धैर्य दूँ ! इस का भाई सीमान्त-समर में है ! जीवित है, या मर गया—ईश्वर ही जाने । पृथ्वी पर उसका एक-मात्र आधार माता थी । उस माता के भी न रहने से उसकी क्या दशा होगी ! यह यौवनोन्मुखी बालिका इस लन्दन में कहीं खड़ी होगी !

मैंने बलात् उसके हाथ उसके मुँह पर से हटा दिये श्रौर कहा—मेगी, क्या कहना है, कही। मेरे द्वारा यदि तुम्हारा कोई उपकार हो सकेगा, तो मैं उसके करने में कभी भी विमुख नहीं हूँगा।

मेगी ने कहा—मिस्टर गुप्त, मैं नहीं जानती कि मैं जो प्रस्ताव श्रापसे श्रमी करूँगी, उसे सुनकर श्राप क्या समभगेंगे। यदि वह श्रत्यन्त गर्हित हो, तो श्राप सुके च्या करेंगे।

'क्या !--क्या तुन्हारा प्रस्ताव है !'

'कल दिन भर मा यही कहती रहीं कि यदि मिस्टर गुप्त आकर, उस पत्थर-जड़ी आँगूठी की ओर कुछ देर तक देखें, तो शायद फ्रेंक का कोई समाचार वे जान सकें। वे तो हिन्दू हैं।— मैंने इक्षी जिए आपको पत्र लिख-कर बुलाया है।'

'यदि तुम्हारी इच्छा ही है तो अँगूठी ले आ आ । मैं इस बार अवश्य ही चेष्टा करूँगा।'

मेगी ने घवड़ाये दुए स्वर में पूछा—यदि इस बार भी श्रापको कुछ पता न चले तो ?

मैंने मेगी के मन का भाव समक्त लिया। समक्तकर चुप हो रहा। मेगी बोली—मिस्टर गुप्त, मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि हिन्दू जाति बहुत सत्यपरायण होती है। श्राप यदि स्फटिक देखने के बाद मेरी मा से यह कह दें — फ्रेंक श्रच्छा है, जीवित है, तो क्या वह बात बिटकूल क्रूठ होगी ! बहुत बेजा होगी !

यह कहते-कहते बालिका की आँखों से टप-टप आँस् गिरने लगे ।

भैं कई च्यां तक सोचता रहा। फिर मन ही मन निश्चय किया—मैं कोई परमात्मा नहीं। मैंने इस जीवन में अनेको पाप किये हैं। एक पाप श्रीर सही। यह मेरा सबसे छोटा पाप होगा।

प्रकट में कहा — मेगी तुम चुप रहो। रोश्रो मत। कैशी है वह श्रुँगूठी! लाश्रो एक बार श्रच्छी तरह देखूँ तो सही। यदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो द्रमने जैसा हो, वैसा ही करूँगा। वैसा करना यदि श्रन्याय भी होगा, तो भगव न मुक्ते चुमा करेंगे।

मेगी ने श्रॅगूठी लाकर मुक्ते दी। उसे हाथ में लेकर भैंने कहा—श्रच्छा, तुम ज़रा देख ता आश्रो कि तुम्हारी मा श्रभी जगी हैं या नहीं ?

लगभग पन्द्रह मिनटों के बाद मेगों लौटी। कहा — मा जाग गई हैं। उनको आपके आने की सूचना भी मैंने दे दी है।

'तो क्या मैं श्रमी चलकर उनको देख सकता हूँ !?

'चलिए।'

में वृद्धा की रोगशैंट्या के पास गया। मेरे हाथ में ऋभी भी वह ऋँगूठी थी। उनसे Good morning करके मैंने कहा—मिसेज़ क्लिफर्ड, ऋापके पुत्र स्वस्थ हैं, जीवित हैं। इस बात के सुनते ही बद्धा ने तिकर मे ऋपना सिर कुछ ऊपर किया और पूछा—क्या ऋपने यह स्फटिक पर देखा है!

मैंने निःसंको न होकर कहा - हाँ, मैंने इसे स्फटिक पर ही देखा है।

बुढ़िया ने फि अपना खिर तिकए पर रख तिया। उसकी आँखों से आनन्दाश्रु प्रवादित हाने लगे। वह अस्फुट स्वर से कहने लगी—God bless you—God bless you!

× × × ×

मिसेज़ क्लिफर्ड इस बार पूर्ण स्वस्थ हो गईं।

(4)

श्रव श्रपने देश लौट चलने के मेरे दिन समीप श्रा गथे। एक बार इच्छा हुई कि लैम्बेथ जाकर मेगी श्रीर उसकी मा से विदा माँग लूँ। किन्तु वह परिवार इस समय शोकसन्तत है। सीमान्त के युद्ध में फ्रेंक मारा गया। एक मास हुआ, काले बॉर्डरदार पत्र के ज़िरये मेगी ने यह खबर मुक्ते मेजी थी। हिसाब करके देखा कि जिस दिन मैंने मिसेज़ क्लिफर्ड से कहा था कि उसका पुत्र चंगा है, जीवित है, उसके पहले ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण मिसेज़ क्लिफर्ड के सामने होने में मुक्ते लजा मालूम होती थी। श्रतः मैंने एक पत्र लिखकर मेगी श्रीर उसकी मा को अपने देश-प्रस्थान की बात जताई।

क्रम से लन्दन में मेरी अन्तिम रात्रि का सबेरा हुआ। में आज अपने देश को जाऊँगा। परिवार के सभी लोगों के साथ नाश्ता कर रहा था। इसी समय बाहर के दरवाज़े पर किसी ने पुकारा।

कुछ ही च्यों के बाद दानी ने आकर खबर दी—Pleas Mr. Gudpta—मिन क्लिफर्ड आपसे मिलने आई हैं।

मेरा नाश्ता अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैं समक गया कि मेगी मुक्ते बिदा देने आई है। उसे अपने काम पर जाने में कहीं देर न हो जाय, इस भय से मैंने एहिए। की अनुमति लेकर टेबुल छोड़ दिया। हाल में जाकर देखा, काले कपड़े से शरीर को लपेटे मेगी खड़ी है।

बग़ल में ही पारिवारिक पुस्तकालय का कमरा था। वहीं ले जाकर मैंने मेगी को बिटाया।

मेगी ने पूछा—श्राप श्राज ही जायँगे ?
'हाँ मेगी, श्राज ही मेरी यात्रा का दिन है।'
'देश पहुँचने में श्रापको कितने दिन लगेंगे?'
'दो सप्ताह से कुछ श्रिकं।'
'वहाँ श्राप कहाँ ठहरेंगे !'

भी पंजाब सिविल सर्विस में भती हुआ हूँ। वहाँ पहुँचे बिना मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि मुक्ते कहाँ रहना होगा।

'क्या वहाँ से सीमान्त बहुत दूर है ?'

'नहीं, श्रिधिक दूर नहीं है।'

'डेरा ग़ाज़ी खाँ के पास फोर्ट मजरों में फ्राँको की समाचि है।'—इतना कहते-कहते वालिका की श्रांखों से श्रांद छत्तक पड़े।

मैंने कहा--मैं जब उस श्रोर जाऊँगा, तो श्रवश्य ही तुम्हारे भाई की. समाधि को देखकर तुम्हें पत्र लिखूँगा।

मेगी ने कहा—किन्तु श्रापको कुछ कष्ट श्रथवा श्रसुविघा तो नहीं होगी ? 'कैसा कष्ट ? कहाँ की श्रसुविघा ? में जहाँ रहूँगा, वहाँ से डेरा ग़ाज़ी खाँ बहुत दूर तो नहीं है। सुविधानुसार वहाँ एक बार में जाकर श्रवस्य तुम्हें पत्र लिखूँगा।'

मेगी का मुखमंडल कृतज्ञता से उद्मासित हो उठा। उसने मुक्ते धन्य-वाद दिया—उसका गला रूँघ गया। उसने पाकेट से एक शिलिंग निकाल-कर टेबल पर रखा और कहा—आप जब वहाँ जायँ, तो एक शिलिंग के फ्ल खरीदकर मेरे भाई की समाधि पर फैला दीजिएगा।

भावावेग से मेरी ऋषि भुक गई।

सोचा, बालिका के बहुत कष्ट से कमाई हुई इस शिलिंग को लौटा दूँ श्रीर कहूँ कि हमारे देश में फूल जहाँ-तहाँ सर्वत्र अजस परिमाण में मिलते हैं। वहाँ पैसे देकर ख़रीदना नहीं पड़ता।

किन्तु फिर सोचा—यह जो त्याग का एक आनन्द है, उससे बालिका को वंचित क्यों करूँ ? बहुकष्ट-अर्जित इस शिलिंग के द्वारा जितनी भी सुख-स्वच्छन्दता प्राप्त हो सकती है, उसे यह प्रोम के नाम पर त्यागने को प्रस्तुत है। उस त्याग की क़ीमत बहुत अधिक है। उसको उपार्जन करके बालिका का हृदय कुछ शीतल होगा। इससे बालिका को वंचित करके क्या फल निक-लेगा ? यही सोचकर उस शिलिंग को मैंने उठा लिया। फिर कहा—मेगी, इस शिलिंग का फूल ख़रीदकर में तुम्हारे भाई की समाधि पर सजा दुँगा। मेगी उठ खड़ी हुई। कहने लगी—मैं क्या कहकर आपको धन्यवाद दूँ ? नौकरी पर जाने का मेरा समय श्रा पहुँचा Good bye—पत्र लिखिएगा। मैंने उठकर मेगी का हाथ श्रपने हाथ में ले लिया। फिर कहा - Good bye Maggie, God bless you! कहकर उसका हाथ श्रपने होठ के पास ले जाकर चूम लिया।

मेगी चली गई।

रूमाल से श्रांकों के श्रांस् पोंछकर बॉन्स ट्रंक श्रादि सम्हालने के लिए सैं जपर चला गया।

# महेश

विंगला सन् १२८३ में हुगली ज़िले के देवानन्दपुर में शरत्चन्द्र का जन्म हुन्ना था। उनके पिता का नाम था कालिनाथ चहोपाध्याय। बाह्यावस्था में इनका पालन-पोंषण बहुत ही दिरद्रावस्था में हुआ था, इसलिए पन्ट्रेन्स पास करने के बाद ये श्रागे न पड सके थे। शरत नन्द्र के जीवन के श्रार्शम्भक दिन भागलपुर में अपने निनदाल में बीते थे। वहीं इन्होंने साहित्य-सेवा भी श्रारम्म की थी। इस विषय में जो लोग इनके सहकारी थे, श्रागे चलकर उनमें से कई सजन साहित्य तेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। जिन दिनों ये भागलपुर में रहते थे, उन दिनों बिना किसी प्रकार के संकाच के ये सभी तरह के लोगों के साथ मिला-जुला करते थे। इसी के फल-स्वरूप एक आर जिस प्रकार इन्होंने सब तरह की अभिज्ञता प्राप्त की थी, उसी प्रकार दूसरी आरे इन्हें तरह-तरह कं नशों का भी शौक़ हो गया था और बहत-सी बुरी त्रादतें भी लग गई थीं। जीविका-उपार्जन के काम में शरत्वनद्र ने कभी कोई विशेष सफलता नहीं पात की थी। आरम्भ में एक-दो छोटा-मोटी नौकरियाँ करने के बाद इन्होंने बरमा में लकड़ों के एक का ख़ाने में साधारण क्लर्क का पद प्राप्त किया था। वहों से पहले इनकी लिखो हुई कहानियाँ श्रीर उग्न्याम 'यप्नना' और 'भारती' ब्रादि पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे थे। थोड़े ही दिन बाद ये फिर कलकत्ते लौट श्राये थे। तभी से इन्होंने साहित्य-सेवा को स्थायी रूप से अपनी वृत्ति बना लिया था। इनकी अन्यावली थोड़े ही दिनों में देश-विदेश में बहुत अधिक आदर प्राप्त करने लग गई थी। अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद भी होने लग गये थे : श्रीर बाद में हनके प्रत्थ विनेमाश्री में भी पदिशत होने लगे थे। शरत वन्द्र को सभी लोग एक स्वर से बँगला का सर्वश्रेड श्राधनिक उपन्यास-लेखक मानते हैं। सन् १६३८ ई० की जनवरी में इनकी मृत्यु हुई थी।

शरत्चन्द्र की कहानियों श्रीर उपन्या हों में मध्यवित्त बंगाली जीवन की बहुत-ही बड़ी-बड़ी हमस्याश्रों का विवेचन हुश्रा है। जो हव संस्कार, जो हव जुद्रताएँ, जो हव हंकी ग्रेतायें मनुष्य के जीवन को हव प्रकार की सम्मावनाश्रों

के रहते हुए भी प्रधानतः व्यर्थ कर देती हैं, उनके विषद्ध इन्होंने तीव टीकायें करना स्रारम्भ किया था। इन्होंने दिखताया है कि वंश-मर्यादा, धन-सम्पत्ति या तथोक भद्रता की छाया में जो लोग पजते हैं, उनमें कितनी गुनतियाँ श्रीर खराबियाँ हैं। इसके विपरीत नीचों, पतितों श्रीर श्रन्त्यजों में भी मनु-ध्यत्व श्रथवा ममत्व रहता है। मनुष्य का सम्मान करने, उसके प्रति श्रदा दिखलाने श्रोर उसका सहज श्रिधकार स्थापित करने के लिए ही इन्होंने लेखनी प्रइण की थी। इनका चरित्र-चित्रण या घटना-विन्यास जिस प्रकार मनोविज न की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध श्रौर ठीक है, उसी प्रकार कन्ना-स्तजन के विचार से वह बहुत ही सुन्दर भी है। इनके सभी उपन्यास श्रौर कहानियाँ इनकी प्रत्येक अभिज्ञता और समतामय अनुभृति के फल हैं। जीवन को इन्होंने स्वयं श्रपनी श्रांखों से देखा था। उसका श्राघात इन्होंने स्वयं सहा था; श्रौर उसी व्यक्तिगत वेदना के बोध ने इनकी साहित्यिक दृष्टि को सजीवित किया था। इनकी दृष्टि की समग्रता या पूर्णता और रचनाशैली में जो श्रीर श्रनेक प्रकार के माधुर्य हैं, उनका मृल कारण यही है। इनकी छोटी कहा-नियाँ संख्या में कम है। जो छोटी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, अनेक कारणो से 'महेश' उनमें विशेष रूप से उल्लेख के योग्य है। इसमें इन्होंन यह दिख़-लाया है कि एक निरन्न श्रीर कंगाल कृषक पर बलवान ज़र्मीदारों के कैसे-कैसे अत्याचार होते हैं। उन्हीं अत्याचारों का एक करुणापूर्ण चित्र इसमें अकित है। इनका अन्यान्य रचना आमें यह दृष्ट सहज में नहीं दिखाई देती। दीन त्रीर दिद्ध श्रमिकों या कृषकों या इसी श्रेगी के त्रीर लोगों के चारत्र ने इनके साहित्य में गौया रूप से ही स्थान प्राप्त किया है। श्रौर उन्हीं की सर्वाङ्गीया प्रधानता इस 'महेशा' नामक गल्य में दिखाई देती है। केवल इसी लिए नहीं, बिल्क कथा-विन्यास की दृष्टि से भी यह कहानी एक प्रथम श्रेणी की रचना है।

## महेश

गाँव का नाम काशीपुर है। गाँव छाटा-सा है श्रीर वहाँ के ज़र्मीदार श्रीर भी छाटे हैं। लेकिन फिर भी उनके रोब के मारे कोई प्रजा चूँ तक नहीं कर एकती—ऐसा उनका प्रताप है!

श्राज उनके छोटे लड़के की बरस गाँठ की पूजा थी। पूजा के सब काम समाप्त करके तर्करत्न महाशय दोपहर के समय अपने घर लाट रहे थे। वैशाख का प्राय: अन्त हो रहा था; लेकिन आकाश में कहीं मेच की छाया भी नहीं दिखाई देती थी। अपनावृष्टि के कारण श्राकाश से मानो आग बरस रही थी।

सामने दिगनत तक फैता हुआ मैदान जल-भुनकर खंड-खंड हो रहा था और उसकी लाखों दरारों में से पृथ्वी के कलेजे का रक्त निरन्तर धूआ बनकर निकल रहा था। अग्निशिखा की तरह उसकी स्पित ऊथ्य गित की आरे देखने से सिर चकरा जाता था—मानो एक नशा-सा चढ़ आता था।

इसी की सिवान पर जो रास्ता था, उसी रास्ते के एक किनारे गुफूर जुलाहे का मकान था। उस मकान की मिट्टी की चहारदीवारी आगान में गिरकर रास्ते के साथ मिल गई थी और उसके अन्तःपुर का लजा-सम्भ्रम-पथिकों की करुणा के सामने आत्मसमर्पण करके निश्चिन्त हो गया था।

रास्ते के पास ही एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर तर्करत्न महाशयः ने जोर से पुकारा—श्रावे श्री ग़फ्र! श्रारे घर में है !

उसकी दस बरस की लड़कों ने दरवाज़े पर आकर कहा--- अव्या को बुलाते हैं ? उन्हें बुखार आया है।

तकं ० — बुलार ! बुला ला उस हराम नादे को । पाखंडी ! म्लेच्छ !

ये सब बातें सुनकर ग्रफूर बाहर निकला श्रीर मारे बुखार के काँपता हुश्रा उनके पास श्रा खड़ा हुश्रा। टूटी हुई चहारदीवारी के साथ ही बबूल का एक पुराना पेड़ सटा हुश्रा खड़ा था, जिसकी डाल में एक बैल बँघा हुआ था। तर्करत्न ने उसी की श्रोर दिखलाते हुए कहा—भला बतलाश्रोतो, यह सब क्या हो रहा है ! यह जानते हो कि यह हिन्दुश्रों का गाँव है श्रीर यहाँ के जमींदार ब्राह्मण हैं !

तकरतन का मुख मारे क्रोध और धूप के लाल हो रहा था; इसलिए उसमें से जो वाक्य निकलते थे, वे भी तस और ऋंगारे की ही तरह होते थे। लोकिन बेचारे ग़फ्र की समक्त में इसका कुछ भी मतलब नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप उनका मुँह ही ताकता रहा।

तर्करत्न ने कहा— सबेरे जाने के समय में देख गया था कि यह बैल यहीं बैंघा था; श्रीर श्रव दोपहर के समय लौटने पर भी देख रहा हूँ कि वह ज्यों का त्यों यहीं बँघा है। श्रगर कहीं गो-हत्या हो गई तो मालिक तुम्हें जीते-जी कृत्र में गाड़ देंगे। वह ऐसे-वैसे ब्राह्मण नहीं हैं।

ग़क़र ने कहा—महाराज, क्या करूँ, मैं बहुत ही लाचारी में पड़ गया हूँ। मुक्के कई दिन से बुखार आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका पगहा पकड़कर इसे कहों ले जाकर ज़रा चरा लाऊँ; लेकिन सिर में ऐसा चक्कर आ रहा है कि गिर-गिर पड़ता हूँ।

तर्क • — तो फिर इसे खोल दो । यह आप ही जाकर चर आयेगा।

गुफ्र--- महाराज, में इसे कहाँ छोड़ें ! अभी लोगों के धान की देवाई नहीं हुई है। अपना पुत्राल भी लोगों ने खिलहान से नहीं हटाया है। मैदान की सारी घास जल गई है। कहीं एक मुट्ठी घास नहीं है। कहीं किसी के धान में मुँह डालेगा तो कहीं किसी की राशि में से खाने लगेगा। अब भला -महाराज, में इसे कैसे छोड़ सकता हूँ!

तर्करत ने कुछ नरम होकर कहा—श्रगर तुम इसे नहीं छे। इस कते हो तो कहीं ठंडे में ही इसे बाँच दो श्रौर दो श्रांटी पुत्राल ही इसके श्रागे डाल दो। तब तक वही चवा गेगा। तुम्हारी लड़की ने श्रमी भात नहीं बनाया है ज्या सा मांड़ ही उसके श्रागे डाल दो। वही खाये!

लेकिन ग्रमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने निरुपायों की भौति एक बार तर्करत्न के मुँह की श्रोर देखा श्रीर तब स्वय उसके मुख से केवल एक दीर्घ नि:श्वास निकला। तर्करत ने कहा—मालूम होता है कि वह भी नहीं है ! श्राखिर तुमने श्रपना धान क्या किया ! तुम्हें हिस्से में जो कुछ मिला था वह सब वेचकर पेटाय नमः कर डाला ! गोरू के लिए एक श्रांटी भी बचाकर न रखा ! कु साई कहीं का !

यह निष्ठुर श्रमियोग सुनकर ग्रफ्र की मानो बोली ही बन्द हो गई। योड़ी देर बाद उसने घीरे-घीरे कहा—जो पन्द्रह-सोलह मन घान इस बार हिस्से में मिला था, वह भी पिछले साल के बकाया लगान में मालिक ने ले लिया। मैंने बहुत रो-घोकर श्रोर हाध-पैर जोड़कर कहा कि बाबूजी, श्राप हाकिम ठहरे, श्रापका राज छोड़कर में कहाँ जाऊँगा, श्रोर कुछ नहीं तो चार मन पुश्राल ही सुक्ते दे दो। छुप्पर पर फूस तक नहीं है। ख़ाज़ी एक कोठरी है। उसी में बाप-बेटी दोनों रहते हैं। श्रीर कुछ नहीं होगा तो ताड़के पत्तों से ही उसे छाकर यह बरसात किसी तरह बिता दूँगा। लेकिन खाने को कुछ न मिलेगा तो मेरा महेश मर जायगा।

तर्करत ने हँसते द्वृष्ट् कहा—वाह १ बड़े शौक से इसका नाम रखा गया है महेश! मेरा तो मारे हँसी के दम निकन्ना जाता है।

लेकिन यह हँसी ग्रफ्र के कानों में नहीं पहुँची। वह कहने लगा — लेकिन मालिक की सुफ्तपर दया नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ दो महीने खाने भर का घान सुझे दिया श्रीर बाक़ी सब श्रपनी खत्ती में भरवा लिया। हम लोगों को उसमें से एक तिनका भा नहीं मिला

इतना कहते-कहते ग़फूर का कंठस्वर ऋष्टिकों के भार से भारी हो गया, लेकिन तर्करत्न के मन में इतने पर भी करुणा का उदय नहीं हुआ। उन्होंने कहा—तुम भी खूब मज़े के ऋादमी हो ! उनका खाकर बैठे हो, दोगे नहीं ! जमींदार क्या तुम्हें अपने घर से खिलायेंगे! तुम लोग तो रामराज्य में रहते हो। नीच जात हो कि नहीं; इसी लिए उनकी निन्दा करने में ही मरे जाते हो।

गृष्क्र ने लिजित होकर कहा—महाराज, भला मैं उनकी निन्दा क्यों करने लगा! इम लोग उनकी निन्दा तो नहीं करते; लेकिन श्राप ही बतलाइए कि मैं दूँ कहाँ से। कोई चार बीधे ज़मीन है। उसी में सीर में खेती करता हूँ। न्लेकिन इघर लगातार दो बरस कुछ भी पैदावार नहीं हुई। खेत का घान खेत में ही सूख गया यहाँ बाय-बेटी को दोनों समय पेट भर खाने तक को नहीं मिलता। जरा घर की तरफ देखिए। पानी-कूँदी में लड़की को लेकर एक कोने में बैठा-बैठा रात बिता देता हूँ। पैर फैलाकर सोने तक की जगह नहीं मिलती जरा इस महेश को ही देखिए, इसकी हड्डी-पसलियाँ तक गिनी जा सकती हैं। महाराज, आग ही दो मन घान उघार दे दीजिए। जरा गोरू को भी दो-चार दिन भर-पेट खिलाऊँ।

इतना कहता इस्रा ग़फूर भट हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। पर्करत्न भीर की तरह दो कदम पीछे खिसक गये श्रीर बोले — मर कम्बकृत! क्या भ्रभे छु ही लेगा ?

गुफ्र- नहीं नहाराज, मैं छूने क्यों लगा ! छूऊँगा नहीं। लेकिन इस समय मुक्ते दो मन दे दो। उस दिन मैं आपके यहाँ चार-चार राशियाँ देख आया हूँ। मुक्ते मन-दो-मन देने से आपको कुछ पता भी न चलेगा कि किसी को कुछ दिया है। अगर हम लोग भूखों भी मर जायँ, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह बेचारा बेजबान जानवर है। मुंह से कुछ कह भी नहीं सकता, चुपनाप खड़ा-खड़ा देखता रहता है। और इसकी आँखों से पानी गिरता है।

तर्करत्न ने कडा--- तुम उधार माँगते हो न ? लेकिन यह तो बतलाओं कि यह उधार चुकाओं गे कैसे ?

गुफ़्र श्राशा वत होकर व्यथ्न स्वर से कहने लगा—-महाराज, जिस तरह से होगा, में चुका द्ँगा। श्रापके साथ घोलेबाज़ी नहीं करूँगा।

तर्करत्न ने मुख से एक प्रकार का शब्द करके ग़कूर के व्याकुल स्वर का अनुकरण करते हुए श्रीर मानो उसको मुँह चिढ़ाते हुए कहा—धोखेबाजी नहीं करूँगा ! जिस तरह से होगा चुका दूँगा ! तुम बड़े चालाक हो । चल हट, रास्ता छोड़। मैं घर जाऊँ; दिन ढलने लगा है।

इतना कहकर तर्करत्न मुँह विचकाकर मुस्कराते हुए आगे बढ़े; लेकिन न्तुरन्त ही डरकर पीछे हटे और विगड़कर बोले-कम्बद्धत कहीं का ! यह तो सींग हिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कहीं मारेगा तो नहीं गृफ़्र उठकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के हाथ में फल-मृल श्रौर भींगे चावलों की पोटली थी। वह पोटली बैल को दिखलाते हुए उन्होंने कहा — इसी की महक लगी है। इसी में से मुट्टी भर खाना चाहता है। खाना चाहता है ! हो सकता है। जैसा खेतिहर है, वैमा ही उसका बैल भी ठहरा। भूसा तक तो खाने को नहीं मिलता श्रौर खाना चाहता है चावल श्रौर केला। चलो, इसे रास्ते में से हटाकर बाँघो। इसके ऐसे सींग हैं कि मालूम होता है कि किसी दिन किसी का खून ही कर डालेगा।

इतना कहते हुए तर्करत महाशय कुछ कतराकर वहाँ से जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए चले गये।

ग्राफ्र उस श्रोर से दृष्टि इटाकर कुछ देर तक चुपचाप महेश के मुख की श्रोर देखता रहा। उसके घने गहरे काले दोनों नेत्र वेदना श्रीर लुधा से भरे हुए थे। ग्राफ्र ने उससे कहा—- तुम्हें उन्होंने एक मुट्टी भी न दिया ! उनके पास है तो बहुत-सा; लेकिन फिर भी वह किसा को नहीं देते। जाने दो, न दें!

इतना कहते-कहते ग्रफूर का गला भर श्राया श्रीर इसके बाद उसकी श्रीखों में टप-टप श्रीस बहने लगे। उसने महेश के श्रीर भी पास पहुँचकर उसके गले, सिर श्रीर पीठ पर हाथ फेरते हुए घीरे-घीरे कहना श्रारम्म किया—-भहेश, तुम मेरे बेटे हो। तुम श्राठ बरसतक हम लोगों का प्रतिपालन करके बुड्ढे हुए हो, लेकिन फिर भी में तुम्हें पेट भर खाने को भी नहीं दे सकता। लेकिन तुम यह तो जानते ही हो कि में तुम्हें कितना श्राधिक चाहता हूँ।

इसके उत्तर में महेश केवल अपनी गरदन आगे बढ़ाकर चुपचाप आँखें बन्द करके खड़ा रहा। गृकूर ने अपनी आँखों का जल उस बैल की पीठ पर गिराकर और तब उसे पौछकर फिर उसी प्रकार अस्फुट स्वर में कहना आरम्भ किया—जमींदार ने तुम्हारे मुँह के खाने की छीन लिया। श्मशान के पास गाँव की जो थोड़ी-सी चराई की जमीन थी, उसका भी उन्होंने पैसे के लोभ से बन्दोबस्त कर दिया। अब तुम्हीं बतलाओं कि इस अकाल के समय में तुम्हें किस तरह खिलाकर जीता रखूँ । अगर में तुम्हें कर दूसरों की राशि में से खाने लगोगे—लोगों के केलों के पेड़ पर मुँह मारने लगोगे। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ? अब तुम्हारे शरीर में बल नहीं है, यहाँ कोई तुम्हें लेना नहीं चाहता। लोग तुम्हें गौहट्टे में ले जाकर बेच देने के लिए कहते हैं।

मन ही मन यह बात कहते-कहते उस की आँखों से फिर टप-टप आँसू बहने लगे। इसके बाद उसने अपनी टूटी हुई कोपड़ी के जिल्लाड़े से थोड़ा-सा पुराना और विवर्ण खर लाकर उसके मुँह के आगे रख दिया और

-- लो भइया, जल्दी से थोड़ा-खा ला । देर होने से फिर...

इतने में उसकी लड़की ने पुकारा-श्रब्धा!

'स्या है बेटी !'

'त्रात्रो, भात खा लो।'

इतना कहकर अमीना घर से निकलकर बाहर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। च्याः ही भर में उसने सब कुछ देखकर कहा—क्यों श्रब्बा, तुमने फिर महेश को छुप्पर में से निकालकर खर दिया है !

गफ़्र के मन में पहले से ठीक यही भय हो रहा था। उसने लिजत होकर कहा— बेटी, पुराना सड़ा हुआ खर था। वह आप ही गिरा जा रहा था…

'ग्रब्बा, मैं श्रन्दर से सुन रही थी। श्रभी-ग्रभी तो तुमने खोंचकर निकाला है।

'नहीं बेटी, मैंने खीचा नहीं, बिहर ...

'लेकिन अन्ता, दीवार जो गिर जायेगी !

ग़फ़ूर चुप रह गया। यह बात स्वयं उससे बड़कर श्रीर कीन जानता था कि इस छोटे-से घर को छोड़कर श्रीर उसका सब इच्छ चला गया है श्रीर इस तरह करने से श्रगजी बरसात में यह भी न रह जायगा श्रीर फिर इस तरह करने से भी श्राखिर कितने दिनों तक काम चल सकता था !

जड़की ने कहा — ऋब्बा, हाथ घोकर आश्रो और भात खालो। मैं परोस देती हूँ।

ग़फ़्र ने कहा—वेटी, जरा मांड़ मुक्ते दे दो, पहले इसे पिला लूँ चलूँ 'श्रव्या, माँड़ तो आज नहीं है। वह तो हाँड़ी में ही सुख गया।'

माँड भी नहीं है ! गफ़्र चुप हो रहा । यह बात उस दस बरस की लड़की की समक्त में भी आ गई थी कि विपत्ति के दिनों में जरा-सो चीज़ भी नष्ट नहीं की जानी चाहिए । वह हाथ घोकर कोटरी के अन्दर जा खड़ा हुआ। । पीतल की एक थाली में पिता के लिए शाकान सजाकर कन्या ने स्वयं अपने लिए मिट्टो की एक सनहकी में थोड़ा-सा भात परोस लिया था। कुछ देर तक देखने के बाद गफ़्र ने घीरे-घीरे कहा—बेटी, अमीना, मुक्ते फिर जाड़ा मालूम हो रहा है। बुखार की हालत में खाना क्या अच्छा होगा!

अभीना ने उद्धिग्न होकर कहा—लेकिन उस वक्त तो तुमने कहा था कि बहुत भुख लगी है। .

'उस वक्त ! उस वक्त बेटी, शायद बुलार नहीं था।' 'श्र=छा तो फिर उठाकर रखे देती हूँ। शाम को खा खेना।'

गफूर ने िर हिलाकर कहा — लेकिन बेटी श्रमीना, बासी भात खाने से तो बीमारी श्रीर बढ़ जायगी।

श्रमीना ने पूछा-तो फिर !

गक्रर ने न मालूमं क्या सोचकर सहसा इस समस्या की एक मीमांसा कर डाली, उसने कहा--बेटी, एक काम करो। न हो तो यह मात जाकर महेशा के ही आगे रख आआ। क्यो अमीना, रात को मुक्ते एक मुट्टी भात न पका दोगी ?

उत्तर में अमीना ने सिर उठाकर कुछ देर तक चुपचाप पिता के मुँह की अगेर देखा और तब सिर भुकाकर धीरे-धीरे गरदन हिलाकर कहा—हाँ अव्वा, पका दूंगी।

गफ़्र का चेहरा चमक उठा। पिता और कन्या के बीच में जो यह इलना का थोड़ा-सा अभिनय हो गया था, उसे इन दोनों के सिवाय शायद एक और कोई भी अन्तरित्त से देख रहा था।

#### ( 2 )

इसके पौच-सात दिन बाद शीमार गक्कर एक रोज विन्तित आव से दर्शे प् वाजे पर बैठा हुआ था। उसका महेश कल से अभी तक लौटकर घर नहीं आया था। स्वयं उसके शरीर में तो शक्ति थी ही नहीं, इसलिए सबेरे से अभीना ही उसे चारों तरफ हूँ इती फिरती थी। दोपहर के बाद वह लौट आई और बोली—अव्वा, सुनते हो, माणिक घोष ने महेश को धाने में मेज दिया है।

गफूर ने कहा-दुत् पगली !

'नहीं ऋब्बा, मैं ठीक कहती हूँ। उनके नौकर ने कहा कि अपने अव्या से जाकर कह दो कि दरियापुर के कानीहीस में जाँकर हूँ हैं।'

'उसने क्यः किया था १'

'उनके बाग में घुसकर उसने वहाँ के पेड़-पौधे खराब कर डाले थे।'

गफूर स्तब्ध होकर बैठ रहा। उसने अब तक मन ही मन महेश के सम्बन्ध में अने क प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी; लेकिन यह आ-शंका उसे नहीं हुई थी। वह जैसा निरीह था, वैसा ही ग्रिशेब भी था; और इसी लिए उसे इस बात का भी भय नहीं हुआ था कि मेरा कोई पड़ोसी मुके हतना बड़ा दंड भी दे सकता है। और विशेषतः माणिक घोष! इस प्रान्त में तो वह अपनी गौ-बाह्मण्-भक्ति के लिए प्रसिद्ध था।

लड़का ने कहा—श्रब्धा, दिन दल रहा है। तुम महेश को लाने कि जिए नहीं जाश्रोगे!

मपूर ने कहा-नहीं।

'लेकिन उन लोगों ने तो कहा था कि अगर तीन दिन तक कोई उसे होने नहीं जायगा तो पुलिसवाले उसे गौ हट्टों में वेच डालेंगे।'

गफूर ने कहा-बेच डालें।

श्रमीना यह तो नहीं जानती थी कि गौ-हटा श्रमल में क्या चीज़ है; ले किन वह अनेक बार यह अवश्य देख चुकी थी कि जब कभी महेश के बारे में गौ-हटे का जिक श्राता था, तो उसका पिता बहुत श्राविक विचलित हो जाता था; लेकिन श्राज गौ-हटे का नाम दुनकर भी उसका पिता चुगचाप वहीं से अन्दर चला गया था।

जब रात हो गई और चारों तरफ अँघेरा छा गया, तब गफूर चोरी से

वंशी की दूकान पर जा पहुँचा और उससे कहने लगा—चाचा, तुम्हें एक क्या देना होगा।

यह कहकर गफूर ने अपनी पीतल की थाली वंशी के बैठने की मिचया के नीचे रख दी | उस थाली की तौल वगैरह वंशी बहुत अच्छी तरह जानता था। इघर दो बरसे के बीच में उसने यह थाली अपने पास रेहन रखकर कोई पाँच बार उसे एक कपया उधार दिया था। इसी लिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की।

दूसरे दिन महेश फिर श्रपनी जगह पर दिखाई देने लगा। वही बब्ल का पेड़, वही पगहा, वही खूँटा, वही तुग्रहीन श्रुन्थ श्राम्रार श्रीर वही श्रुमातुर काले नेत्रों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बुड्ढा मुस्लमान बहुत ही तीत्र दृष्टि से उसका निरीच्या कर रहा था। पास ही एक तरफ दोनों घुटने सटाकर ग्रुफ्र चुपचाप बैटा हुआ था। मली भौति परीच्या कर चुकने के बाद उस बुड्ढे मुस्लमान ने श्रपनी चादर के पहले में से दस सपये का एक नोट निकाला श्रीर उसकी तह खोलकर श्रीर कई बार उसे मस्लकर श्रन्त में ग्रुप्र के पास पहुँचकर कहा—श्रव में इसे भुनाने नहीं जाऊँगा। लो, पूरा-पूरा ले लो।

गफूर ने हाथ बढ़ाकर वह नोट ले लिया और चुपचाप ज्यों का त्यों वहीं वैटा रहा। उस बुड्ढे के साथ जो और दो आदमी आये थे, वे ज्यों ही बैल का पगहा खेलिने का उद्योग करने लगे, त्यों ही वह अचानक बैठकर सीधा खड़ा हो गया और उद्धतस्वर से बोल उटा— खबरदार! कहे देता हूँ, पगहें में हाथ मत लगाना। नहीं तो अच्छा न होगा।

वे लोग भी चैंक पड़े। बुड्ढे ने चिकत होकर पूछा-क्यों ?

गफूर ने फिर उसी प्रकार बिगड़कर जवाब दिया—क्यों और क्या ! मेरी चीज़ है, मैं नहां बेचूँगा। मेरी खुशी !

यह कहकर गफ्र ने नोट द्र फेंक दिया। उन लोगों ने कहा—कल तो रास्ते में तुम क्याना ले आये थे।

'यह लो, श्रपना बयाना वापत लो।'

यह कहकर ग्रभूर ने कमर में से दो रुपये निकालकर भन से दूर फेंक

दिये। ज़ब उस बुड्दे ने देखा कि एक भगड़ा खड़ा होना चाहता है, तब उसने हँसते हुए घीर भाव से कहा—इस तरह चाँप चढ़ाकर दो रुपये श्रीर ले लोगे। बस वही न १ दे दो जी, लड़की के हाथ में मिठाई खाने के लिए दो रुपये श्रीर दे दे। क्यों यही न १

'नहीं।'

'तेकिन यह भी जानते हो कि इससे ज़्यादा एक ऋधेला भी कोई न देगा ?' गफुर ने खूब जोर से सिर हिलाकर कहा—नहीं।

बुड् हे ने कुछ नाराज होकर कहा—श्रीर नहीं तो क्या ? इसके चमड़े का ही जा कुछ दाम वस्त होगा, वह होगा। श्रीर नहीं तो श्रीर माल है ही क्या।

तौबा! तौबा! गफूर के मुँह से महसा एक गन्दी बात निकल गई। वह तुरन्त ही दौड़कर अपने घर के अन्दर जा छिपा और वहीं से चिल्लाकर उन लेगों को डराने लगा कि अगर तुम लोग तुरन्त ही इस गाँव से चले नहीं जाओंगे तो में जमींदार को बुत्तवा भेजूँगा और तुम लोगों को जूते से पिटवाकर छोडूँगा।

यह बखेड़ा देखकर वे सब लोग चते गये। लेकिन कुछ ही देर बादू जमीदार की कचहरी में उसकी बुताहट हुई। गर्फूर ने समभ लिया कि यह बात मालिक के कानों तक पहुँच गई।

जमींदार की कचहरी में अञ्छे-बुरे सभी तरह के बहुत-से लोग बैठे हुए थे। शिब्बू बाबू ने लाल-लाल आँखें करके कहा—क्यों वे गफूर, मेरी तो समक्त में ही नहीं आता कि आज मैं तुमे क्या सजा दूँ। तू जानता है कि त कहाँ रहता है!

गक्तर ने द्दाथ जोड़कर कहा—जी हाँ जानता हूँ। हम लोगों को तो भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। श्रीर नहीं तो श्राज श्राप मुक्ते जो कुछ खरमाना करते, वह दे देता श्रीर कभी 'नहीं' न करता।

सभी लोग बहुत विस्मित हुए। सब लोग यही समझते थे कि गफ़्र बहुत ही जिही और बहुत बड़ा बद-मिजाज है। उसे क्लाई आने लगी और उसने कहा—सरकार, अब मैं ऐसा काम कभी न कलाँग। इतना कहकर ग्रमूर ने स्वयं ही अपने हाथों से अपने दोनों कान पकड़े और आँगन के एक खिरे से दूसरे खिरे तक नाक रगड़ता हुआ चला गया और तब फिर उठकर खड़ा हो गया।

शिब्नू बाबू ने सदय स्वर से कहा--ग्र-छा जा, जा। हो गया। देख, ग्रब कभी इस तरह की बात भी खयाल में मत लाना।

यह हाल सुनकर सभी लोग मारे श्रानन्द के कन्टिकत हो गये। िकसी के मन में इस बात का तिनक भी सन्देह न रह गया कि यह महापातक केवल जमींदार के पुर्य-प्रभाव श्रीर शासन भय से ही निवारित हुआ है। तर्करतन महाशय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने 'गो' शब्द की शास्त्रीय व्याख्या कर सुनाई श्रीर जिस उद्देश्य से इस धर्म-ज्ञान-हीन म्लेच्छ जाति के लिए गाँव की सीमा के श्रन्दर बसाने का निषेध किया गया है, वह उद्देश्य भी सब लोगों को बतला दिया; श्रीर इस प्रकार उन्होंने मानो सब लोगों के ज्ञान-नेत्र विकसित कर दिये।

गफूर ने किसी की एक बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने समफ लिया कि यहाँ मेरा जितना अपमान और तिरस्कार हुआ है, वस्ताः मैं उसका पात्र था और वह मेरा प्राप्य था; और इसी लिए वह गारा अपमान और सारा तिरस्कार शिरोधार्य करके प्रसन्न-चित्त होकर घर लौट आया। उसने अपने पड़ोसियों के यहाँ से माँड़ माँगकर भहेश को पिलाया और वह उसके शरीर, मस्तक तथा सींगों पर बार-बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वर में न जाने कितनी ही बातें कहने लगा।

### ( 3 )

ज्येष्ठ मास समाप्ति पर आर्था रहा था। आज के आकाश की तरफ बिना देखे इस बात का किसी तरह पता लग ही नहीं सकता था कि धूप की जिस मृतिं ने एक दिन वैशाख के अन्त में आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी अधिक भीषण और कितनी अधिक कठोर हो सकती है। करूणा का कहीं मानो आभास तक नहीं दिखाई देता था। आज मानो यह बात सोचते हुए भी डर लगता था कि कभी इस रूप में लेश-मात्र भी परिवर्त्तन हो सकता है श्रमीना श्रव भी पहले की तरह चुपचाप सिर भुकाये खड़ी रही । योड़ी देर तक प्रतीचा करने के बाद जब गफ़्र ने समभ लिया कि घर में प्यास वुभाने के लिए पानी भी नहीं है, तब वह अपने श्रापको रोक न सका। उसने जल्दी से श्रागे बढ़कर श्रीर श्रमीना के गाल पर तड़ से एक थप्पड़ जड़कर कहा—मुँहजली, इरामजासी, दिन भर त् क्या करती रहती है ? दुनिया में इतने श्रादमी मरते हैं, लेकिन तुमें मौत नहीं श्राती।

लड़की ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह मिट्टी का खानी पड़ा उठाकर अपनी आर्खें पोंछती हुई उसी तेन धूप में निकल पड़ी। लेकन उन आखीं की श्रोट से ही मानो एक तीर आकर गफ़्र के कलेजे में लगा। उसकी मा के मर जाने पर इस लड़को को जिस तरह उसने पाल-पोसकर बड़ा किया था, उसका हाल सिर्फ वही जानता था। उस समय उसे ध्यान हुया कि मेरी इस स्नेहशीला, कर्म-परायणा और शान्त कन्या का कुछ भी दोष नहीं है। खेत में से जो थे ड़ा-सा अन्न आया था, वह जबसे समाप्त हो गया है, तबसे इम लोगों को दोनों समय भरपेट श्रन्न ही नहीं मिजता। किसी दिन एक बार भोजन होता है और किसी दिन वह भी नहीं। दिन में परैच-छः बार जिस प्रकार भात खाना असम्भव है, उसी प्रकार मिध्या भी है। श्रीर प्यास बुफाने के लिए जल न होने का कारणा भी उसे श्राविदित नहीं था। गाँव में जों दो-तीन ताल थे, वे सब एकदम से सूख गये थे। शिवचरण बाबू के मकान के पास जो ताल था, उसका पानी सब लोंगों को नहीं मिल सकता था। अन्यान्य जलाशयों के बीच में जो दो-एक गड्ढे खोदकर थोड़ा-बहुत जल संचित किया जाता था. उसके लिए जितनी ही छीना-फाग्टी होती थी, उतनी ही उसके पास मीड़ भी होती थी। श्रीर विशेषतः मुसलमान होने के कारण तो यह लड़की उन गहदों के पास भी नहीं पहुँच सकती थी। घरटों दर खड़े रहने पर श्रीर लोगों से बहुत कुछ श्रतुनय-विनय करने पर जब कोई दया करके उसके बरतन में थोड़ा-सा जल डाल देता था, तब वशी जल लेकर वह घर लौट भाया करती थी। ये सभी बातें गफ़्र जानता था। हो सकता है कि आज वहाँ जल रहा ही न हो। या श्रपनी छीना-भत्पटी में किसी को उस, लकड़ी पर दया करने का श्रवसर ही न मिला हो । गफ़्र ने समभ लिया कि श्रवश्य ही श्राज हसी तरह की कोई वात हुई होगी। यही बात ध्यान में श्राने के कारण उसकी श्रांं को भी जल भर श्राया। ठीक उस्ती समय जमींदार का प्यादा यम-दूत की तरह श्राकर श्रांगन में खड़ा हो गया श्रीर चिल्लाकर पुकारने लगा—ए गफ़्र, घर में हो ?

गफूर ने कुछ तिक स्वर से उत्तर दिया—हाँ। क्या है ! 'बावूजी बुलाते हैं चलो।'

गफूर ने कहा-स्रभी मैंने कुछ खाया-पीया नहीं। थोड़ी देर में स्राफँगा। गफूर की इतनी बड़ी गुस्ताखी प्यादा बरदास्त न कर सका। उसने एक कुल्सित सम्बोधन करके कहा--वाबूजी का हुकुम है कि जूते मारते हुए घसीटकर ले श्रास्रो।

गफूर फिर दोबारा आ्रात्म-विस्मृत हुआ। उसने भी कुछ, दुर्वाक्य का उच्चारण करके कहा—मलका के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। में लगान देकर यहाँ बसता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा।

लेकिन संसार में ऐसे लुद्र व्यक्ति का इतनी बड़ी दुइाई देना नेवल विफल ही नहीं होता, बिक विपत्ति का भी कारण होता है। खैरियत यही भी कि इतना लीण स्वर उतने बड़े कानों तक जाकर पहुँचा नहीं था। नहीं तो उसके मुँह के श्रव श्रीर श्रीं की नींद का कहीं ठिकाना ही न रह जाता। इसके बाद जो कुछ हुश्रा, वह विस्तारपूर्वक बतलाने की श्रावश्यकता नहीं। लेकिन इसके कोई घएटे भर बाद जब वह ज़मींदार की कचहरी से लौटकर घर श्राया था श्रीर श्राकर चुपचाप पड़ गया था, तब उसका मुँह श्रीर श्रींखें स्ती हुई थीं। उसके इतने बड़े दंड का कारण मुख्यतः महेश था। सवेरे गफ्र जब घर से चला गया था, तब महेश भी पगहा तुड़ाकर बाहर निकल पड़ा था श्रीर जमींदार के श्रांगन में घुसकर उसने वहाँ के फूलों के कई पौधे खा डाले थे श्रीर जो घान वहाँ सूख रहा था, उसे तितर-बितर श्रीर नष्ट-श्रष्ट कर दिया था। श्रीर श्रन्त में जब लोगों ने उसे पकड़ना चाहा था, तब वह बाबू साहव की होटी लड़की को जमीन पर पटकहर भाग श्राया था। इस प्रकार की यह कोई पसली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कई बार ऐसी

ही घटनाएँ हो चुकी थीं। लेकिन पहले उसे विर्फ़ गरीब वसक्रकर माफ़ कर दिया गया था। अगर वह इस बार भी पहले की ही तरह आकर हाथ-पैर जोड़ता तो उसे माफ कर दिया जाता : लेकिन उसने जो प्यादे से यह कह दिया था कि भैं लगान देकर बसता हूँ श्रीर किसी का गुलाम नहीं हूँ, वही उसकी दुर्दशा का कारण हुआ। या। प्रजा के मुँह से इतनी बड़ी गुस्ताखी की बात सुनकर शिवचरण बाबू किशी तरह बग्दाश्त न कर सके थे। वहाँ के अहार श्रीर लांछना का गफ्र ने कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया था श्रीर श्रपना मुँ६ बन्द किये था। घर त्राकर भी वह उसी तरह चुपचाप पड़ गया। भ्ख श्रीर प्यात का तो उसे कुछ भी घ्यान नहीं रह गया था, लेकिन उसका श्रन्त:करण बाहर के दोपहर के श्राकाश की ही तरह जल रहा था। इस बात का उसे कुछ भी होश न रहा कि इस तग्ह कितना समय बीत गया ; लेकिन जब श्रांगन में से श्रचानक उसे श्रपनी कन्या का श्रार्त स्वर सुनाई पड़ा, तब वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दौड़ा हम्रा बाहर निकल श्राया। वहाँ श्राकर उसने देखा कि श्रमीना जमीन पर गिरी हुई है, उसका घड़ा फट गया है और उसमें का जल इधर-उधर वह रहा है। श्रीर • महेश जमीन पर मुँह लगाकर वह जल पी रहा है। पलक भी भापकने नहीं पाई थी कि गफ्र आपे से बाहर हो गया। मरम्मत करने के लिए कल ही उसने अपने इल की मुठिया निकाली था। वही मुठिया उसने दोनों हाथों से पकड़कर महेश के अवनत मस्तक पर जोर से आघात किया।

महेश ने सिर्फ एक ही बार सिर ऊगर उठाने की चेश की श्रीर इसके बाद उसका अनाहार से क्लिष्ट श्रीर जीए शीए शरीर जमान पर लोटने लगा। उसकी श्रीखों के कोनों से श्रीसुओं की कुछ बूँदें भी उसके कानों पर से वह निकलीं, श्रीर उसके सिर से खून की कुछ बूँदें भी निकलीं। दो बार उसका सारा शरीर थर-थर करके काँप उठा श्रीर इसके बाद श्रगले श्रीर पिछले पैर जितनी दूर तक फैल सकते थे उतनी दूर तक उन्हें पसारकर महेश ने श्रान्तिम निःश्वास का त्थाग किया।

श्रमीना ने रोते हुए कहा — श्ररे श्रब्बा, यह दुमने क्या किया ! हमारा महेश तो मर गया ! गफूर न तो अपनी जगह से हिला ही और न उसने कोई उत्तर ही दिया। वह अपने निर्निमेष नेत्रों से और एक जोड़े निमेष-हीन गम्भीर काले नेत्रों की ओर देखता हुआ पत्थर की भाँति निर्चल खड़ा रहा।

यह समाचार पाकर कोई दो घएटे के अन्दर ही दूसरे गाँव से चमारों का एक दल वहाँ आकर एकत्र हो गया और वे लोग महेश को बींस में बाँधकर वहाँ से उठा ले गये। उनके हाथों में धारदार चमचमाते हुए क्रूरे देलकर गफ़्र सिहर उठा और उसने अपनी आखें मूँद लीं; लेकिन मुंह से उसने एक बात भी नहीं कही।

गाँव के लोगों ने कहा कि तर्करत्न से व्यवस्था माँगने के लिए जमीदार ने अपना श्रादमी भेगा है। कहीं ऐसा न हो कि प्रायश्चित्त का खर्च जुशने के लिए तुम्हें श्रपना घर-बार तक बेचना पड़े।

लेकिन गफ्र ने इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने दोनों घुटनों के ऊपर किर रखकर जहाँ का तहाँ बैठा रहा।

बहुत रात बीत जाने पर गफ़्र ने ऋपनी लड़की ऋमीना को जगाकर कहा— ऋमीना, चलो इम लोग चलें।

वह दरवाजे के पास सोई हुई थी। ऋषिं मलती हुई वह उठकर बैठ गई श्रीर बोली—कहाँ चलोगे ऋब्वा !

गपूर ने कहा—फूलवेड़ा के जूट के कारखाने में काम करने के लिए। लड़की चिकित होकर देखती रह गई। इससे पहले बहुत कुछ दुःख पड़ने पर भी उसका पिता कभी कारखाने में काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। वह कहा करता था कि वहीं धम, ईमान कुछ भी नहीं रह जाता; श्रीरतों की इजत-श्रावरू नहीं रह जाती। उसके मुँह से इसी तरह की बातें वह कई बार सुन चुकी थी।

गफ़्र ने कहा — जल्दी चत्नो बेटी। देर मत करो। श्रभी बहुत दूर जाना है।

श्रमीना पानी पीने का वधना श्रीर पिता के भात खाने की पीतल की याली साथ ले चलना चाहती थी; लेकिन गफूर ने उसे मना किया श्रीर कहा-बेटी, येसब चीज़ें यहीं रहने दा। इन्ते हमारे महेश का प्रायक्षित्त है।गा । श्रान्धकारपूर्ण गम्भीर निशा में श्राप्ती लड़की का हाथ पकड़कर गफूर घर से बाहर निकला। इस गाँव में उसका कोई श्रात्मीय नहीं रहता था, इस-लिए उसे किसी से कुछ कहने-सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। श्रांगन से निकल कर श्रोर बाहर रास्ते के पास उसी बबूल के पेड़ के नीचे पहुँचकर वह कक गया श्रोर जोर-जोर से रोने लगा। नच्च खित कृष्ण श्राकाश की श्रोर सिर उठाकर उसने कहा—या श्रव्लाह! मुक्ते तू जो चाहे वह सजा देना; लेकिन मेरा महेश प्यासा ही मर गया है। उसके चरने के लिए किसी ने जरा-सी भी जमीन नहीं छोड़ी थी। जिसने तुम्हारी दी हुई मैदान की घाड़ उसे नहीं खाने दी श्रीर तुम्हारा दिया हुआ पानी तक उसे नहीं पीने दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ न करना।

## मृत्युदगड

शैवजानन्द मुखोपाध्याय

शिरत्चन्द्र के परवती जो कहानी लेखक तरुण कहलाते हैं, उनमें सबसे अधिक जन-प्रिय तथा शक्तिमान शैलजानन्द हैं। इन्हें विशेष शिला प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। दरिद्र के घर में इनका जन्म हुआ था और इनका आरम्भिक जीवन कोयले की खान के दफ्तर में श्रीर एक मौदागर के दक्तर में क्लकी करने में ही बीता था। इनकी गल्य-रचना की ह्वाभाविक शांक ने शरतसासित्य के प्रभाव से विशेष प्रकार से प्रकाशित होने की प्ररेगा पाई था। इन्होंने रास्ता चलते समय आर देश-विदेश में घमने पर जिन स्त्रियों भीर पुरुषों के जीवन का परिचय प्राप्त किया था.

उसने भी इस विषय में इनकी असाधारण सहायता की थी। शैलजानन्द ने सबसे पहते 'बिजलो' नामक पत्रिका में लिखना आरम्म किया था इसके बाद 'कल्लोन्न'. 'काली कलम' श्रादि पत्रिका थ्रो में इनको श्रधितकर एचनाएँ प्रकाशित होतो थीं। इनकी पहली रचना 'कोयला कठी' नामक कहानी जिस समय प्रकाशित हुई थी, उसी समय चारों श्रोर इनकी विशेष ख्याति हो गई थी। सभी लोगों ने समभ लिया था कि ये बगला साहित्य में एक नवीन

शक्ति का तिकास करनेवाले हैं। कुछ ही वर्षों में इनका शक्ति पूर्ण रूप से विकिति होने के बाद फिर पीछे को आरे लौटने लगा था। इनकी बिल्कल हाल की लिखी हुई कहानियाँ अनेक कारणों से प्रशंखनीय नहीं हैं। ये आज-कल िसनेमा के स्टूडियो में नौकरी करते हैं। शैलजानन्द की कहानियों में उन लोगों ने बहुत ही श्रद्धा श्रीर श्रादर-पूर्वक स्थान पाया है, जो समाज में सबसे नाचेवाले स्तर में है श्रीर जो द्दीन, नीच, पतित तथा अन्त्यज है । उनके सुख-दुःख, शनि-लाम श्रीर भले बुरे से

सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातें इन्होंने स्वय अपनी आँखों से देखी हैं। ये स्वयं भी बहुत दिनां तक उन लोगों के साथ रह चुके हैं श्रोर कष्टकर जीविका-श्राहरण के कार्य में उनके साथ लगे रहे हैं और उन लोगों को श्रसीम ममता की दृष्टि से देखने के अभ्यस्त हैं। इनकी इस सहानुमृति ने ही इनकी लेखनी में इत्तरी स्वामाविकता उत्पन्न कर दी है: किन्त इस स्वामावानगमनने

इनकी रचनात्रों को कई बड़े-बड़े दोषों से भी युक्त कर दिया है। मानव-जीवन की जिन दिशाओं को मनोविज्ञान के जाता एवनारमेलिटी ( Abnormality ) या प्रकृति-विरुद्धता कहते हैं, उनको भी इन्होंने बिना किसी संकोच के स्वीकर कर लिया है। उसके परिणाम-स्वरूप इनकी कहानियों में इत्या, श्रात्म-इत्या, बलात्कार श्रीर दूसरे श्रानेक प्रकार के कुर्कमों का स्पष्ट श्रीर नग्न वर्णन मिलता है। लेकिन इतना होने पर भी यह मानना ही पड़ता है कि गल्प-रचना में इन्हें श्रमाधारण निपुणता प्राप्त है। कहानी कहाँ से श्रारम्भ करनी चाहिए, कहाँ उसका श्रन्त करना चाहिए, उसमें कितनी बातें दिखलानी चाहिए श्रीर कितनी व्यंजनाएँ प्रच्छन्न रखने से शिल्म की दृष्टि से कहानी उत्तम होती है, श्रादि बातों का मात्रा-बोध इन्हें बहुत श्रिधक है। जान पड़ता है कि इस विषय में शरत्वन्द्र से भी इनकी दृष्टि कहीं अधिक सजग है। इसके सिवा आधुनिक बँगला साहित्य में ये सचमुच वाम-पन्थी ( Leftist ) लेखक हैं। व्यथितों श्रीर पतितों के सम्बन्ध में इनकी सहानुभति. शौकीनी श्रीर भाव-विलिसता की नहीं है श्रीर न उसमें तीव कल्पना का ही प्रयोग हुआ है। यह उनके अन्तः करणा का और आप से आप स्फूर्त होनेवाला धर्म है। कुलियों; मजदरों, सन्यालों, कोलों श्रीर डोमों श्रादि की जीवन-घारा के साथ इनका जितना घनिष्ठ परिचय है स्त्रीर इन लोगों के प्रति इनमें जितना स्नेह है, वह इस देश के लेखकों में श्रीर किसी में नहों दिलाई देता | ]

## मृत्युभय

लड़के के लिए स्वामी-स्त्री दोनों ही एकदम पागल हो उठे थे। जो हो, भगवान् ने मुँह की लाज रखी है।

न हुन्ना, न हुन्ना करते-करते शेष उम्र में सुक्चि को एक लड़का हुन्ना है। श्रौर ऐसा प्रतीत होता है, मानो गिरती त्रायु में होने के कारण वह देखने में इतना सुन्दर है।

लड़के के नामकरण में कैसा आनन्द !

इरिचरण कहता है, इसका नाम रखो कन्दर्भ।

सुरुचि हँसते-हँसते चल पड़ती है। कहती है, हटाश्रो, हटाश्रो ! वह भी क्या कोई नाम हुआ ! लोग उसे केंदो केंदो केंदर कहकर पुकारेंगे । छि:!

'त**ब—**।"

'क्या नाम रखा जाय, बोलो तो !'

हरिचरण भी सोचता है। सुरुचि भी सोचती है। सोचते-सोचते वे हैं हैरान! कोई नाम किसी को पसन्द होता नहीं। अन्त में एक नाम ठीक हुआ। परन्तु वे उससे भी सन्तुष्ट न हुए।

सुरुचि ने कहा - पोछे बदल देने से हो होगा।

नाम हुआ-मुन्दर।

यह ख़राब नहीं हुआ।

उसे सुन्दर कहना ठीक होगा—जैसा रूप है वैसी ही बनावट भी। देसा लड़का सचराचर जगत के दिष्ट पथ में न श्राया था। दप्दप् गौर वर्ण, काले-काले दुँ घराले सर के बाल, बड़ी-बड़ा श्रांखें,—प्रुख के देखते ही प्यार करने को इच्छा होती है।

हरिचरण, सुरुचि श्रीर सुन्दर । इन्हों तोन प्राणियों का छोटा-ला संवार !

न मेंदो बँगला का एक शब्द भी है जिसका अर्थ होता है 'रोओ'।

रास्ते के किनारे रेलिंगदार छोटा-सा मकान । उसके तीन-चार कमरे ही उनके लिए यथेष्ट हैं। नीचे के कमरे किराये पर दिये गये हैं। जब लड़का न हुआ था तब अपने मन की साध मिटाने के लिए सुरुचि ने तोता ख़रीदा था। दूर से रेलिंग के ऊपर क्लती हुई चिड़िया अभी भी दिखलाई पड़ती है। वह अब सुन्दर के खेल की साथी है।

सुन्दर को गोद में तिये सुरुचि बरामदे में श्रा खड़ी होती है। पच्ची के साथ सुन्दर का परिचय करा देती है।

चिड़िया बोलती है, 'लल्ला !'

लल्ला बोलता है, 'तोता !'

सुरुचि दाथ उठाकर चिड़िया को धमकाती है। कहती है, लल्ला कहोगी तो तुम्हें मार डालूँगी। बोलो—सुन्दर।

चिडिया कान लगा गर्दन घुमाकर सुनती है। सुन्दर के शरीर के ऊपर श्रपनी चोंच फेरती है। परन्तु वह 'सुन्दर' न बोल सकेगी।

हाथ उठाकर सुन्दर भी धमकाता है। कहता है, माउँगा !

इस 'माउँगा' में सुरुवि के आनन्द का ठिकाना नहीं — स्वामी को बुलाकर कहती है, सुनिए, जल्दी आइए।

इरिचरण दौड़कर पास आ खड़ा होता है।

सुरुचि कहती है, चिड़िया को श्रीर एक बार श्रमकी दो तो, बबुश्रा। सुन्दर श्रीर धमकाता नहीं, चुपचाप रहता है।

हँ सती हुई सुरुचि अपने स्वामो की आरे देख थे। इग अपस्तुत भाव से कहती है, जाइए, जाइए ! इतनी देर तक आये नहीं ! और सुन न पाये। इसने चिडिया को धमकाया था।

हरिचरण कहता है, यह लड़का जैला होगा, बड़ा होने पर हमारे ऊपर ही घमकी दिखायेगा।

सुरुचि कइती है, हाँ रे ?

खुल्-खुल् हँ वते हुए लड़का श्रपने दोनों को मल हाथों को बढ़ा पिता की गोद में चला जाता है।

हरिचरण स्नेह के साथ चूमा लेकर कहता है, शरारती कहीं का !

सुइचि कहती है, देखिए, मैं कहती हूँ उसे शरारती मत कहिए, वह मेरा द्घ का घोया लड़का है। आश्रो तो बबुआ !-कहकर मा उसे उसके पिता की गोद से छीन लेती है।

इसी तरह इस प्रौढ़ दम्पति का दिन सुन्दर के साथ कटना है।

सुन्दर बड़ा होने लगा।

गत वर्धका क्रुरता इस वर्षश्रीर शरीर में नहीं श्राता।

सुकवि कहती है, मैं किसी तरह सुन्दर को स्कूल में न मेजूँगी। समक रहे हैं न ?

इरिचरण हँ एकर कहता है, घर पर बैठा कर उसे मूर्ख बनाकर रखने की राय है !

'नहीं, नहीं। मैं एक च्याभी लड़के को बिना देखे नहीं रह सकती, इसके अलावा मैंने सुना है कि मास्टर लड़कों को मारते हैं।

हरिचरण कहता है, अच्छा, घर पर ही मास्टर रख द्रा।

सुरुचि कहती है, वही ठीक होगा। देखिए, बबुआ की स्त्री बबुआ को ह्दब प्यार करेगी।

श्चकस्मात् हरिचरण उस बात का श्चर्थ न समभ्र सका, पूद्धा, क्यों ? 'यह देखिए न। इतने में ही लड़के की नाक पर पक्षीना & आ गया।' सुरुचि कहती है, देखिए, ऐसी बहू लानी होगी जो देश भर में सबसे बढ़ी-चढ़ी होगी। खेाज-खेाजकर जहाँ से हो लाइए। बल्कि पैसा-कौड़ी कुछ नहीं लेंगे।

इरिचरण विनोद करते हुए कहता है, तब तो श्रमी से खोजने के लिए बाहर जाऊँ। स्यों, स्या राय है?

सुरुचि हॅंसकर कहती है, ही, जाइए। स्यों, ऐसा तो बहुन होता है, लड़ का होने के पहले दी कितने आदमी दात देरखते हैं।

इरिचरण कहता है, आख़ीर में अगर सास-पतोह में पटरी न खाय तब ?

श्रीसकी नाक पर पसीना त्राता है उसे वैगाल में प्रोमी-स्वभाव का समझा जाता है। यह एक विश्वास है।

सुरुचि कहती है, हूँ ! मैं क्या वैसी ही सास हूँ ! भगड़ा करूँगी !--हाँ रे बबुआ, तुम्हारी स्त्री मेरे साथ भगड़ा करेगी !

इन सब बातों के समभने भर की उम्र अभी लड़के की न हुई थी। गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ करेगी।

इरिचरण हँसकर कहता है, सुना ?

'श्ररे दुष्ट!'—कहकर मा उसे अपनी छाती के पास लाकर कहती है,. श्रभी से इतनी श्रक्ल! बोलो—करेगी नहीं न।

लड़का हँ सते-हँ सते गर्दन दिला मा का गला ज़ोर से पकड़कर कहता है,. न, नहीं करेगी।

लड़के की तिबयत थोड़ी-धी भी ख़राब होने पर मा को नींद नहीं आती। काम-काज बन्द कर वह दिन रात उसके सिरहाने के पास बैठी रहती है।

शहर में जितने भी डाक्टर हैं, हरिचरण सबको एक बार बुला लाता? है। होमियोपैथी छोड़कर एलोपैथी होती है, श्रीर एलोपैथी छोड़कर कविराजी दवा की जाती है।

एक दिन की बीमारी डाक्टर, कविराजों की कृपा से दस दिन में अच्छी होती है।

लड़के की कोई भी इच्छा श्रपूर्ण नहीं रहती। निर्जन दोपहरी में वर्तन-फेरी करनेवाला पुकार लगा जाता है। लड़का कहता है—खाऊँगा।

सुर्काच कहती है, कहा का वेवकूफ लड़का है ! वर्तन वेच रहा है, वर्तन ! लड़का हठ करता है, वर्तन लूँगा।

लाचार हो सुरुचि बर्तनवाले को बुलाकर लड़के के लिए ख़रीदती है छाटी-छाटी रिकाबियाँ, पानी पीने के लिए एक छाटा-सा गिलास सात खाने के लिए एक छोटी-सी थाली।

लोहे के रेलिगदार बरामदे से होकर कोई भी फेरीवाला लड़के की नज़र से बच नहीं सकता। इसलिए दिन भर में कितनी बार कितनी तरह की चीजें सुक्चि को ख़रीदनी पड़ती हैं, उनका ठिकाना नहीं।

चीजों से घर एकदम भर गया है।

कितने प्रकार के कितने खिलोने आये हैं! कितनी तरह की कितनी पुतिलयाँ! लड़के के लिए हरिचरण ने उस दिन एक चाभी लगी टीन की रेलगाड़ी ला दी है। और ला दी है एक चाभीवाली मोटरकार।

भर दोपहर कभी बरामदे के ऊपर, कभी कमरे के भीतर सर्-सर् खड़-खड़ करती लड़के की रेलगाड़ी चलती है, मोटरकार चलती है।

बचे के हास्य-कलरव से मुखरित मुक्चि की ग्रहस्थली की श्रो इस समय कुछ श्रीर ही हो रही है।

सुन्दर की श्रवस्था श्रभी पाँच वर्ष से थोड़ी श्रधिक है, परन्तु उसकी फर्माइशों का कोई ठिकाना नहीं।

उसकी ऋद्भुत फर्माइश।

सरस्वती-विसर्जन का दिन। गाजे-बाजे के साथ रोनशी जला शोभायात्रा करती हुई प्रतिमा जा रही थी।

सुन्दर ने ज़िद किया — उसको सरस्वती चाहिए। मा ने कहा, दाँगी।

पिता ने कहा, कल तुम्हें उसी तरह की एक-देवी-प्रतिमा ख़रीद दूँगा। गर्दन हिलाकर लड़के ने कहा, नहीं, मुक्ते अभी चाहिए। और चाहिए ठीक वही देवता। दूसरे देवता से नहीं चलेगा!

श्रीख का तारा यह लड़का !

बेचारे हरिचरण को उसी समय देव-प्रतिमा की खोज में बाहर होना पड़ा ! परन्तु मूर्ति बनानेवालों के महल्ले के जिन लोगों ने सरस्वती बनाई थी, वे पूजा के बाद मूर्ति न दे सके !

वह श्रव क्या करेगा, कुछ निश्चय न कर सकने के कारण हरिचरण घर लौट रहा था। सामने एक श्रीर प्रतिमा की शोभायात्रा हो रही है।

हरिचरण ने एक आदमी से पूजा, बता सकते हो, उस तरह की प्रतिमा कहीं मिलती है!

श्रादमी ने थोड़ी देर श्रवाक् हो उसकी श्रोर देखा। हरिचरण पागल नहीं है। हँसकर बोला, लड़के ने ज़िद किया है। देवता चाहिए। श्रीर मूर्ति बनानेवालों के महल्लों में भी न मिला।

आदमी बोला, मेरे साथ आइए। नदी के पानी में विसर्जन होने के वक्त मैं आपको उसका शिर तोड़कर ला दूँगा।

पूजा की हुई प्रतिमा का शिर!

हरिचरण की छाती ने एक-म एक धक् से किया। जो हो। एकदम न मिलने से यह अच्छा ही है। मिट्टी की प्रतिमा, पूजा के बाद मन्त्र पढ़ हर पुरोहित ने उसका विसर्जन किया है, अभी ही उसको देते की तरह उठाकः पानी में फेंक देगा। उसमें दोष क्या। निष्पाय हो हरित्रर अ उनके पीछे-पीछे चला।

दोनों हाथों में मुगड को लिये हरिचरण घर लौटा। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। सुरुचि बोली — छि:-छि:, यह आपने क्या किया! पूजा किये हुए देवता का मुगड लाया जाता है ?

हरिचरण बोला—जाने दो । उसमें दोष नहीं । मैं बहुतों से पूछकर लाया हूँ ।

दो दिनों के बाद, दोपहर के समय सुन्दर मिटी के उस मुण्ड के साथ खेल रहा है, सुरुचि पान लगा रही है, हरिचरण सो रहा है।

ग्रकस्मात् चारों ग्रोर ग्रन्धकार हो गया, त्राकाश में मेव घिर त्राये। मालूम हुन्ना, वर्षा होगी। बरामदे में कपड़े सूख रहे हैं। सुरुवि का हाथ फँसा था, बोली—बबुन्ना, जा कपड़ा उतार ला तो!

लड़के ने कहा-मुक्तसे न होगा।

सुरुचि बोली—भारी आलसी है, जो कहती हूँ उसी से न। कहती हूँ, जाओं!

लड़का तब भी न गया।

हाथ के पास में ही बैठा हुम्रा था। कोधित हो उसकी पीठ के ऊपर एक थप्पड़ मारकर वह बोली-कहती हूँ जाम्रो, श्रभागा कहीं का, बात सुना करो ! मार खाकर सुन्दर कपड़ा उठाने गया। परन्तु उसने कपड़ा न उठाया। शहर में एक 'सर्कस पार्टी' आई है।

घोड़ागाड़ी के ऊपर वैराड बाजा बजाते हुए विज्ञापन का पर्चा बाँटते सर्कस-वालों का एक दल उस समय उस रास्ते से गुज़र रहा था। उसे देखने के लिए, वह रेलिंग के किनारे जा चुपचाप खड़ा हुआ। चारों श्रोर के श्राकाश को अन्धकारपूर्ण कर माथे के ऊपर एक भीषणाकृति मेघ खड़ा हुआ है। प्रकाश बन्द हो गया है, हवा बन्द हो गई है—श्रोर उसी काले छायान्धकार के नीचे प्रकाशहीन, वायुद्दीन, निस्तब्ध पृथिवी मानो निःश्वास रोककर श्रासन्न प्रलय के भय से करवद्ध हो थर-धर कांप रही है।

वैगडवाजा तब भी बन्द न हुआ। उन लोगों के ही घर के सामने के राहते से बाजा बजाती हुई गाड़ो उस समय घीरे-मीरे नज़दीक आ रही है।

बबुआ लड़का है, बिल्क्कुल छोटा; इस पार से अच्छी तरह देखा नहीं जाता, इसलिए वह कपड़ा उठाने की बात भूतकर रेलिंग के लोहे पर पैर रख-रखकर उत्तर चढ़ा और नीचे की ओर मुक्ता। और नीचे की ओर मुक्त हॅसते हुए वह एकांग्र दृष्टि से उस ओर देखने लगा। देखने लगा, गाड़ी के पीछे-पीछे महत्ते के लड़के-लड़िक्याँ दौड़े आ रहे हैं, गाड़ो की छत के उत्तर बाजा बज रहा है, भोतर से दो आदमी दोनों ओर के दरवाज़े से हाथ बढ़ा, लात, नीले आदि नाना रंग के काग़ज़ ले-लेकर फेंक रहे हैं, और हजा करते हुए मन के आनन्द से मस्त लड़के उनको छीना-अपटी कर ले रहे हैं। फिर कोई-कोई धका खाकर एक दूसरे की देह पर गिर, धका-धक्त कर हजा कर रहे हैं।

घर के भीतर से मा ने पुकारा- बबुश्रा!

·诺 1

'श्राश्रो!'

नीचे के रास्ते में एक-ब-एक एक भीषण को लाइल हुआ। बैएड का बाजा सदद्या रुक गया।

लड़के का उत्तर उस इल्ले-गुल्ले में न सुन सुरुचि बल्दी-जल्दी बरामदे से बाहर श्राकर देखती है —सर्वनाश!

बबुश्रा नहीं।

रेलिंग के पास जाकर नीचे के रास्ते के ऊपर देखती है-स्राह! बबुस्रा नीचे गिर गया है। सुरुचि का सारा श्रारं वर्क हो गया | हाथ पैर थर-थर काँपने लगे । अपने रोने के चीत्कार से स्वामी की निद्रा भंग कर वह काँपते-काँपते सीड़ी पकड़कर दौड़ी हुई नीचे उतर रहो थी, परन्तु उसे आखिरी सीड़ी तक पहुँचना न पड़ा, नीचे उतरने के लिए अभी कई सीड़ियाँ बाकी हैं, इसी समय देखा, उसकी अश्रुभाराकान्त दृष्टि के सामने उसके उसी पाँच वर्ष आयुवाले खून से लयपथ बदन के बच्चे को कई आदमी लगकर उठाये उसी के पास लिये आ रहे हैं।

पागल की तरह 'डाक्कर' 'डाक्कर' पुकारते हुए हरिचरण नीचें उतर रहा था।

जनता के बीच से कोई एक श्रादमी बोल उठा-खतम हो गया है!

श्रीर श्रिषिक कुछ बोजने की श्रावश्यकता न हुई। बात के सुनते ही संजा-हीना सुरुचि सीढ़ी पर से लुढ़कते-लुढ़कते एकदम श्राँगन मे श्रा गई। हरिचरण हा-हा कर रोते हुए उठ चीत्कार कर मन भरकर एकदम लोगों के बीच में श्रा गया श्रीर उन लोगों के हाथ से लड़के को लीनकर पागल की तरह श्राँगन में घूमने लगा। बार-बार सुन्दर लड़के के खून से लथपथ विकृत तथा बीभत्स सुख की श्रोर देख-देख वह श्रसहाय-भाव से हाय-हाय कर इस तरह रोने लगा कि उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाय।

नीचे के भाड़े के मकानों की स्त्रियाँ सुरुचि को लेकर व्यस्त हो रही हैं। उसकी मूर्क़ी किसी तरह नहीं टूटती। एक बार अगर उसे फँड-फँड करते हुए ज्ञान भी होता है, तो दूसरे च्या वह बबुआ-बबुआ पुकारकर अज्ञान हो जाती है!

बीच जलाश्य में नौका बूबने से जैसा होता है, इनकी अवस्था भी ठीक वैसी ही हुई है।

स्वामी-स्त्री अब उठकर बैठते हैं, और वे आहारादि कर चलते-फिरते भी हैं। साधारण मनुष्य की तरह वे अब अपनी बातें कहा करते हैं।

स्त्री ने एक दिन, कहा कि वह सरस्वती का मुगड ही काल हुमा !

रोती-रोती बोली, कहा था न, पूजा की हुई प्रतिमा का शिर घर में लाने से श्रमंगल होता है—इसे फेंक दूँ!

यह कह सुक्षि उस दिन मिट्टी के उस शिर को फेंकने जा रही थी, हरिचरण ने मना किया। बोला, नहीं, रहने दो। वह अमंगल करे! वह अब श्रीर हमारा क्या करेगा, देखें! मुण्ड ताक के ऊपर जहाँ रखा था वहीं पर रहा।

जीवित रहने में श्रव उन्हें सुख नहीं है।

श्रब वे मरकर ही सुखी होंगे।

जब लड़का ही चला गया, तो अब इस पृथिवी पर उनका है ही क्या! हरिचरण कहता है, दूर हो! यशी है जीवन रै आज हैं, कल नहीं! आओ, हम दोनों भी मरें।

मृत्यु के नाम से सुरुचि उल्लिखत हो उठती है। कहती है, बतात्रों भी तो कि किस तरह मरूँ!

'आत्रो, इम दोनों एक साथ विष खार्ये, एक दूसरे की बगल में सो रहें।'

सुरुचि कहती है, यही ऋच्छा है। घर-द्वार जिसको इच्छा हो उसे दान कर दें। कूठ नहीं न,—बोलो, तुम विष लाख्रोगे !

हरिचरण कहता है, हाँ, कोशिश करूँगा—छिपाकर लाना होगा। वह विष जिसमें खूब आसानी से मृत्यु हो। यदि कोई तेज़ विष न मिले तव ... तब अफ़ीम।

हरिचरण छिपे-छिपे विष लाने की कोशिश करने लगा। परन्तु विष पाना एकदम सहज बात नहीं है।

इधर मुरुचि अपनी आंख की मिशा—दाती का माणिक खोकर ठीक पगली-सी हो उठी है। जीने की उसे अब और साध नहीं है। जो पृथिवी लड़के के जीवित रहते आलोक, आनन्द, हँसी, गान और विपुल सौंदर्य से परिपूर्ण प्रतीत होती थी; आज वही उसके लिए केवल मिथ्या है, मरीचिका मात्र है। आशा का हिंद्धत-मात्र चिह्न भी कहीं नहीं रहा। विधाता नहीं है। निंवड़ तमसाच्छुन दुःख-दुर्भोग के सिवा कहीं कुछ नहीं है। और उसी दुःख दुर्भोग की चिरान्धकार रात्रि में जो अपि सहसा प्रज्वलित हो उठती है, निर्वोध नर-नारी उसे ही समभते हैं विधाता का आशीर्वाद! असहाय मानव उसी से आनिन्दत होता है, आशा के सहारे बेकार ही जीता है! सीमाहीन, आशाहीन, मौन, मूक स्तब्धता के बीच तापदण्य मरूभूमि में पथ-आनत पिक की आंख के सामने की माया-मरीचिका के जैसा वह मिथ्याग्न की बह्ह-शिखा की तरह कप से जल उठता है, और फिर उसी तरह खुपचाप बुक्त भी जाता है। चिरनिष्दुर, चिरनिर्वाक् जिस विधाता ने उसका इंस तरह परिहास किया है, जो उसे दु:ख देकर आनिन्दत हुआ है, उसे बह उस आनिन्दत हुआ है, उसे बह उस आनिन्दत है वंचित करके ही छोड़ेगी—वह मरेगी।

सुक्चि बरामदे में जाकर खड़ी होती है। लोहे की रेलिंग पर भार देकर नीचे की श्रोर एकटक देखते-देखते एक-ब एक उसे उसके श्रञ्जन की निधि चञ्चन बालक की बात याद श्राती है, श्रौर रमरण श्राता है कि यहाँ से इसी तरह ही वह गिरकर मरा है! वह जाना न चाहता था, उसी ने उसे ज़बर्रस्ती कपड़ा उठाने के लिए मेजा था, उसने स्वयं उसकी हत्या की है। सोचते सोचते वह शान-हीन हो जाती है, हृदय के भीतर न-जाने क्या क्या भाव उठते हैं, रेलिंग पार हो वह भी वहीं पर गिरकर मरना चाहती है। परन्तु भय होता है—कोमल लड़का—सामान्य श्रावात भी उसके लिए श्रस्त होने के कारण वह मरा है। परन्तु वह खुद श्रगर न मरी! श्रगर पंगु होकर रह गई...

स्वामी से वंह इसिलए बारबार पूछती-लाये हैं ?

हरिचरण हठात् उसकी बात न समभ सकने से कारण भूला हुआ जैवा उसके मुख की श्रोर देखता है, उसके बाद लड़के का वह कोमल मुखड़ा याद श्राते ही वह स्वयं भर्-भर् श्रांस बहाते हुए प्रतिशा करता है—श्राज वह लायेगा ही। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो—मृत्यु का श्रमृत वह संश्रह करेगा ही।

श्रकस्मात् महल्ते में चेचक दिखलाई पड़ी। श्रीतकाल था।

हरिचरण उस दिन श्रारीर में योड़ा-थोड़ा बुखार लिये घर लौटा। सिर में दर्द है, हाथ-पाँच में दर्द श्रीर थोड़ी सदीं। हो सकता है, ठएड लग गई हो।

आकर लेट गया। सुरुचि से कहा, सुनो !

'क्या !'
'थोड़ा तेल गरम कर लाख्रो तो ।'
'क्यों !' तेल क्या होगा !'
'काम है ।'
सुकचि तेल लाने गई ।

लौटकर एक छोटे कटोरे की खोज में ताक पर नज़र पड़ते धी देखा कि सरस्वती का वह मुख्ड ग़ायब है।

'वह कहाँ गया ?' कह इधर-उधर देख उसने पूछा---'क्या आपको मालूम है !'

हरिचरण ने कोई उत्तर न दिया।

बहुत देर के बाद पूछा, क्या ?

'यहाँ पर जो वह मुगड था।'

'नहीं जानता।' कह हरिचरण ने करवट बदली।

मुरुचि ने पूछा, अच्छा, क्या करना होगा, कहिए तो ?

दोनों पैर बढ़ाकर इरिचरण बोला, पैरों के तलवों में खूब अच्छी तरह से मालिश कर दो। सदीं-सी मालूम हो रही है, आज तबियत अच्छी नहीं है।

पित के पैर में तेल मालिश करती बैठी हुई भी सुरूचि उस मुख्ड की बात को भुला न सकी।

बोली, यह तो अच्छा भौतिक कांड देख रही हूँ। घर से चीज़ उड़ गईं। 'नहीं नहीं, वह उड़ी नहीं है।'—एकदम उदासीन भाव से हरिचरण ने कहा. उसे मैंने फेंक दिया है।

यह कह श्रांखें बंद कर हिरचरण मालूम होता है चेचक के भय से ही, दाहिने हाथ से अपने शरीर का उत्ताप अनुभव करने लगा।

## हो सकता है

[ श्राष्ट्रनिक बंगाली लेखकों में किन श्रौर गहा-लेखक के निचार से प्रेमेन्द्र मित्र का एक सबसे निरात्ता श्रौर श्रपना श्रलग स्थान है। वे जनता का मुँह देखकर नहीं लिखते। इसी लिए इनकी रचनाएँ श्रभी तक यथेष्ट्र मात्रा में लोक-प्रिय नहीं हो सकी हैं। किन्तु नास्तव में इनकी स्वतंत्रता श्रौर प्रतिभा का सिक्का लोगों को मानना ही पड़ता है। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक श्राई० एस० सी० में पढ़ा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद हे मेडिकल स्कूल में भरती हुए थे। परन्तु चिकित्सा-शास्त्र की श्रिचा भी इनकी प्रकृति के श्रानुकूण नहीं हुई। तबसे ये जी लगाकर साहत्य-सेना ही करने लगे श्रीर 'कल्लोल' में ही सबसे पहले इनकी कहानियाँ श्रौर किताएँ निकलने लगी थों श्रौर तभी से साहित्यक समाज की श्रद्धापूर्ण दृष्टि इनकी श्रोर श्राकृष्ट होने लगी थों। श्राज-कज्ञ ये देवदत्त फिल्म्स के प्रचार-विभाग में काम करते हैं। इससे पहले ये नवशक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का सम्पादन करते थे।

प्रमेन्द्र मित्र की रचनाएँ कुछ श्रिषक मात्रा में पंहित्य श्रीर प्रज्ञा से युक्त होती हैं। भाव-प्रवर्णता वँगला-सहित्य का प्रधान श्रवलंवन है। वंगालियों की रिच में कारुएय, माधुर्य श्रीर सौकुमार्य सबसे श्रिषक होता है। शरत्वन्द्र श्रीर शैलजानन्द की रचनाश्रों में इन सब बातों का बहुत ही सुन्दर समावेश हुश्रा है; श्रीर इसी लिए इन लोगों की रचनाश्रों के लोक-प्रिय होने में श्रिषक देर नहीं लगी थी। प्रेमेन्द्र मित्र की रचनाश्रों की श्रव्यत्म खीर विश्लेषणा-परता, श्राख्यान के श्रंश की न्यूनता श्रीर व्यंजना की श्रिषकता, घटनाश्रों की संज्ञिता श्रीर पट-भूमि की प्रसारता ने वँगला-गल्प-सहित्य की एक बिल्कुल नये मार्ग में श्रवतारणा की है। विशुद्ध रस-सृष्टि के विचार से रवीन्द्रनाथ की बराबरी का श्रीर कोई गल्प-लोखक इस देश में नहीं हुश्रा। श्ररत्वन्द्र दर्द-भरी बातें लिखने में वेजोड़ हैं। विवित्रता में श्रेलजानन्द श्रसामान्य हैं। किन्तु ये तीनों हां थोड़ी-बहुत मात्रा में भावाश्रयी हैं। लेकिन प्रमेन्द्र मित्र ने बोध-दृत्त के इंगित का ही

प्रधानतः श्रवलम्बन किया है। इनकी कहानियाँ इसी लिए श्रनेक श्रवसरों पर श्राख्यान के विचार से श्रवस्पूर्ण-सी मालूम हो सकती हैं। तो भी इनकी विशेषता सहज में सामने श्रा जाती है। इसके सिवा श्राधुनिक लेखकों में से इनकी भाषा पर रवोन्द्र का प्रभाव सबसे कम है। 'हयात' नामक कहानी में लेखक ने एक श्रद्भुत कल्पना बहुत ही निपुणता-पूर्वक प्रकट की है। गल्म के विचार से इसका श्राकर्षण प्रधानतः इसकी शैली श्रीर रंग-ढंग में है; श्रीर इस विचार से इसका विषय श्रानुषंगिक-मात्र है।

## हो सकता है

वह गंभीर दुर्योग की रात थी।

अन्वकार-पूर्ण आकाश में मेघों में जो परस्पर भीषण संघर्ष हो रहा था, वह आँखों से तो किसी तरह देखा ही नहीं जा सकता था ; लेकिन इस पृथ्वी पर उसकी जो प्रतिक्रिया होती थी, उसे देखकर उस संघर्ष की भीषणता का अनुमान करने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता था।

भयभीत नगर मानो उत अन्धकारपूर्ण और आधि-पानी की रात में अपने-आपको किशी निरापद आश्रय में शिकोड़कर छिपा रखना चाहता था।

निर्जन मागों पर जहाँ-जहाँ गैंस की रोशनी पड़ रही थी, वहाँ-वहाँ जमीन को मिट्टी नहीं दिखाई देती थी—केवल वर्षा की घारा का बहता हुआ चम-चमाता जल-ही-जल दिखाई देता था। सड़कों के किनारे जो दृद्ध लगे हुए थे, वे हवा के कों में पड़कर असहाय केदियों की तरह मिट्टी की शृंखला तोड़ फेंकने के लिए मानो उन्मत्त हो रहे थे।

ऐसी रात के समय श्राकाश के उत्पीड़न से विपर्यस्त पृथ्वी को देखकर हठात् ऐसा जान पड़ता था कि वह नितान्त श्रमहाय हो रही है। श्रक्षसमात् मानो इस शह के थोड़े-से दुर्बल प्राणियों के भविष्य के सम्बन्ध में सन बहुत श्रविक हताश हो जाता था।

सड़कों के किनारे के गैसों का प्रकाश बिल्कुल निष्प्रभ हो रहा था। श्रीर न जाने क्यों समस्त मानव जाति की आशा के साथ उसकी उपमा बार-बार मन में आना चाइती थी।

बस से उतरकर की वड़ से भरे हुए निर्जन रास्ते से होकर वर्षा के भोंकों से अपने शरीर को बचाने की निष्कल वेद्या करता हुआ और अपने मन में इसी तरह की सब चिन्ताएँ लेकर घर लौट रहा था। लेकिन मानव जाति के भविष्य के सम्बन्ध में मन में जो अस्पष्ट निराशा थी, उसके सिवा एक और भय भी मन में छिपा हुआ था। वह भय तथा आशंका व्यक्तिगत थी और उसका हेतु भी अत्यन्त स्पष्ट था।

रास्ता बहुत चलना था। श्रीर बीच में एक ऐसा नया पुल पार करना था, जो श्रभी तक पूरा बना ही नहीं था। वह पुल श्रभी तक लोगों के श्राने-जाने के योग्य नहीं हुश्रा था। वहीं चलने का रास्ता भी बहुत सकरा था। उस जगह श्रभी तक श्रगल-बगल रेलिंग भी नहीं दी गई थी। वहीं साधारणा श्रवस्था में ही एक-एक त़्वें के उत्पर बहुत ही सावधानी से पैर रखते हुए चलना होता था। इस दुर्थींग की रात में वह पुन पार करने में विशेष विपत्ति की सम्भावना थी। उसी विपत्ति का सामना करने के लिए मैं मन-ही-मन साइस संचित करने की चेष्टा कर रहा था।

लेकिन पुल के पास पहुँचने पर बहुत कुछ आर्श्यासन हुआ। दिन भर में पुल के निर्माण का कार्य बहुत कुछ अग्रसर हो गया था। अभी तक दोनों तरफ रेलिंग तो नहीं लगी थी, लेकिन अब तख़्तों की दराज में से नीचे गिरने का भय नहीं रह गया था। इस बीच में वे सब तख़्ते मज़बूती के साथ जोड़ दिये गये थे।

वह पुल सिकाड़ों से मूल रहा या श्रीर हवा के भोंकों के कारण ज़ोरों से हिल रहा था। यह बात नहीं थी कि उसे देखकर श्रव विस्कृत ही भय नहीं होता था, लेकिन फिर भी जी कड़ा करके मैंने उत पर पैर रख ही दिया। यदि मैं यह पुल न पार करता तो इस श्रांधी-पानी में मुफ्ते श्रभी और एक मील का चकार लगाकर तब कहीं घर पहुँचना पड़ता।

पुल पर पैर रखते ही मैंने समभ लिया कि आंधी के साथ लड़ते हुए इस मूलते हुए पुल को पार करना कुछ सहज काम नहीं है। इसके लिए केवल साहस की ही नहीं, बल्कि शक्ति की भी आवश्यकता थी। खुली हुई नदी के ऊपर आंधी का वेग इतना अधिक प्रचएड हो गया था कि प्रत्येक च्या एक दम से नदी में गिर ही पड़ने की सम्भावना थी।

कहीं कोई आदमी नहीं दिखलाई देता था। मैं सोचने लगा कि यदि इस जन हीन पुला पर अपने आहंकार का विसर्जन करके मैं घुटनों के बल ही चलूँ, तो इसमें हर्ज क्या है। यही सोचता हुश्रा में कुछ दूर श्रागे बढ़ा था कि उसी समय...

में वहीं रुक्तर खड़ा हो गया। पुज के इस पार मिट्टी के तेल की एक टिमटिमाती हुई रोशनी पाण-पण से चेष्टा करके उस पार के अन्धकार को केवल कुछ तरल ही कर सकी थी।

उसी तरह श्रन्धकार में दो श्रस्पष्ट मूर्तियाँ दिखाई दीं। वे दोनों मूर्तियाँ उस पार से यह पुल पार करने की चेष्टा कर रही थीं। उनमें से एक मूर्ति स्त्री की थीं।

उस दिन मैं यह सोचकर वहाँ रुककर खड़ा नहीं हुआ था कि इस अन्वेरी और आधी-पानी की रात में ये दोनों खो और पुरुष कीन-से ज्लरी काम के लिए यह विपत्ति-युक्त पुल पार करने के लिए आ रहे हैं।

इस आधि पानी की रात में यह बात चाहे कितनो ही कुत्इल-जनक क्यों न हो, लेकिन फिर भी विस्मय-जनक नहीं थी।

लेकिन उस पार के तरल श्रन्धकार में उन दोनों श्रस्पष्ट नर-नारी की मृतियों का जो श्राचरण दिखाई दिया, वह सचमुच श्रमाधारण था।

वह स्त्री नहीं त्राना चाहती थी। यह तो मैं नहीं जानता कि बह केवल पुल पार करने के भय से नहीं त्राना चाहती थी, या श्रीर किसी भारी श्राशंका के कारण नहीं श्राना चाहती थी; लेकिन फिर भी हतना पता श्रवश्य चलता था कि पुरुष उसे खींचने की जो चेष्टा करता था उसका बह प्राण्पण से प्रतिरोध करना चाहती थी। लेकिन उस तेज़ हवा के शब्द में से उन दोनों की जो थोड़ी सी बातें में सुन सका था, उनसे मुक्ते ऐसा ही जान पड़ा कि वह पुरुष उसे हर तरह से श्राश्वासन देना चाहता था।

उस समय तक मैं श्रांधी के साथ ज्भता हुआ। पुल के बीचो-बीच तक श्रापहुँचा था।

मैंने देवा कि अन्त तक वह स्त्री आना नहीं चाहती थी और अत्यन्त अनिच्छापूर्वक वह आने लगी थी। अब पुरुष उसका हाथ पकड़कर उधर से पुल पर आगे बढ़ने लगा।

कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन दोनों से मेरा सामना हो गया।

पुरुष श्रीर स्त्री दोनों ही अपना सारा शरीर कपड़ों से खूब अच्छी तरह लपेटे हुए थे। लेकिन उन कपड़ों के जंगल के अन्दर ही मिट्टी के तेल की बत्ती के अस्पष्ट प्रकाश में उस स्त्री का चमकता हुआ चेहरा देखकर मैं फिर एक बार चौंक पड़ा।

उसकें शीर्ए श्रौर रोगी मुख में दो बड़ी-बड़ी श्रांखें थीं। उन श्रांखों में श्रमहाय श्रातंक का जो चित्र मैंने देखा, उसके संबन्ध में भैं कभी यह समभ नहीं सकता था कि ऐसा चित्र मनुष्य की श्रांखों में भी दिखाई दे सकता है।

मेरा कुत्इल बराबर बढ़ता ही जाता था। लेकिन उपाय ही क्या था। श्रव मैं पुल के प्रायः उस पार पहुँच चुका था। लेकिन उसी समय पीछे से श्रमानुषिक चीत्कार सुनकर मैं चौंककर श्रीर पीछे की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया।

सर्वनाश !

मेरे देखते देखते वह स्त्री हवा का भोका न सँभाल सकने के कारण होर से चिल्लाती हुई नीचे गिर पड़ी। जहाँ तक हो सका, जस्दी-जस्दी चलकर मैं उस स्थान पर पहुँचा। ऐसा जान पड़ता था कि मारे श्रालंक के वह पुरूष हत-बुद्धि हो गया था। वह जिस दंग से बिलकुल काठ होकर वहाँ खड़ा था, उसे देखते हुए मुक्ते ऐसा जान पड़ता था कि उससे किसी प्रकार की सहायता पाने की श्राशा नहीं है।

लेकिन अधिरे में और ऐसी आधि तथा पानी के समय उस गहरी नदी में से उस स्त्री का उदार करने के लिए मैं भी भला क्या कर सकता था!

कौन कह सकता था कि इतनी देर में वह नदी के बहाव में पड़कर कहाँ चली गई होगी। अगर मैं तैरना भी जानता होता, तो भी उस रात के समय नदी में से उसका उद्धार करना मेरे लिए एक प्रकार से असंभव ही होता। लेकिन मैं तो तैरना भी नहीं जानता था।

हठात् बहुत नीचे हे अरपष्ट कांतर पुकार सुनकर मैं चौंक पड़ा। श्रीर इसके बाद तुरन्त ही उसकी साड़ी का एक हिस्सा मुक्ते दिखाई दिया।

नीचे गिरने के समय उसकी साड़ी का एक ग्रंश न जाने किए तरह

लोहे के एक बोल्ट में फॅल गया था, जिससे वह स्त्री नीचे जल में नहीं गिरी थी। वह उसी कपड़े में फँसी रहकर नीचे की ख्रोर मुँह किये हुए श्रॅंघेरी नदी के ऊपर मूल रही थी।

मैंने घका देकर उस अपरिचित ब्यक्ति का वह भाव दूर करने की चेष्टा करते हुए कहा—जल्दी आकर पकड़िये। अभी तक हम लोग शायद उसे खींचकर ऊपर ला सकते हैं।

उस व्यक्ति ने यन्त्र-चालित की तरह आकर मेरे आदेश का पालन किया।

₩ ₩ ₩

उस दिन वह स्त्री अवश्य ही मृत्यु से बाल-बाल बची थी। उस समय उन लोगों के लिए कृतज्ञता दिखलाने का भी समय नहीं था, और मेरे लिए उनका परिचय प्राप्त करने का भी समय नहीं था। और नहीं तो हो सकता है कि बहुत-सी बातें जानने और सुनने में आती।

मेंने बहुत सावधानता-पूर्वक पहले तो उन दोनों को किसी तरह पुल के उस पार पहुँचाया और उसी बीच में उन लोगों की कुछ बातें भी सुनी थीं। उन्हीं बातों के कारण मेरे मन में बहुत कुछ सन्देह और विस्मय उत्पन्न हो गया था, जो अब तक बराबर बना हुआ है।

उस पुरुष के साथ चलते समय स्त्री ने कहा था—देखो, कैसे आश्वर्य की बात है कि गिरने के समय मुक्ते ऐसा जान पड़ा था कि मानो तुम्हीं ने सुक्ते बक्का दे दिया हो। मेरा पैर तो फिस्ता नहीं था। सुक्ते ठीक यही जान पड़ा था कि भानो तुम्हीं ने मुक्ते ढकेल दिया...

उन लोगों की बातें घीरे-घीरे श्रस्पष्ट होती जा रही थीं। मैंने उस श्रादमों को हँसते हुए भी सुना था। वह मानो कह रहा था—पागल कहीं की! कैसी बातें करती हो। भला मैं तुम्हें दकेलूँगा!

में वह घटना कभी भूल न सका। समय-श्रसमय उस विपद्-संकुल पुल पर श्रस्पष्ट भाव से देखी हुई उन दोनों मूर्तियों के संबन्ध में श्रनेक प्रकार के सन्देह श्रीर श्रनेक प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। मैं यह नहीं जानता कि वे लोग उस श्रांधी-पानीवाली रात को क्यों श्रीर कहा से वह पुल पार करने के लिए आ रहे थे, वह स्त्री किस तरह गिर पड़ी थी, बच जाने पर ऐसी बात उसने क्यों कही थी और उसके बाद वे दोनो कही चले गये ! फिर भी उन लोगों के संबन्ध में अस्पष्ट भाव से अनेक प्रकार की बातें मेरे मन में बराबर उठा करती थीं।

उस श्रमाधारण घटना और श्रस्पष्ट भाव से देखी हुई उन दोनों मूर्तियों को वेन्द्र बनाकर आप-से-आप मन में एक कहानी उठ खड़ी होती थी।

8

बहुत बड़ा शत-मंज़िला मकान था।

लेकिन श्रव तो उसका कुछ भी श्रविश्वष्ट नहीं रह गया। चारों श्रोर इंटों श्रोर लकि इसे के ऐसे टूटे-फूटे स्तूप हैं, जिनमें नोना लगा हुश्रा है। बाहर से देखने से बिलकुल भूतों के रहने की जगह मालूम होती है। सहज में यह विश्वास करने को जी नहीं चाहता कि इस खंडहर के किसी छिपे हुए कोने में श्रभी तक उसके सुमूर्ण प्राण धुक्-धुक् कर रहे हैं। दिन के समय तो उन प्राणों के कहीं कोई लच्चण ही नहीं दिखाई देते थे।

सदर दरवाज़ को मेदकर पीपल का जो बहुत बहा पेड़ चारों छोर अपनी शाखायें श्रीर प्रशाखायें बढ़ाकर फैला हुआ था, उसके पत्तों की छाया में बैठकर उल्लू बोला करते थे। किसी ज़माने में उस मकान का जो बाहरी हिस्सा था, उसके ध्वंसावशेष में गिलहरियों के दल निर्भय होकर घूमा करते थे और गिलहरियाँ एक दूसरी को भगाया करती थीं।

किसी को सहज में इस बात का पता भी नहीं चल सकता था कि इस स्वेसावशेष की आड़ में कहीं मनुष्य के जीवन की धारा वह रही है।

लेकिन रात के समय बहुत दूर से दिखाई देता था कि इस ध्वंस-स्तूर के मध्य में कहीं से चीण प्रकाश की रेखा आ रही है। जो विदेशी इस मकान का कुछ भी इतिहास नहीं जानते थे, वे भी जब इस रास्ते से होकर गुकरते थे, तो इसे देखकर उन्हें डर लगता था।

₩ . ₩

गठ-बन्धन की अवस्था में ही एक दिन इस ध्वंसावशेष के पास लावएय अपनी पालकी पर से उत्तरी थी। उसके यहाँ से जो मज़दूरनी उसके साथ

आई थी, उसने यहाँ की ज़मीन पर पै (रखते ही फनककर कहा था — कैसे मूरल कहार हैं ! इस भूतलाने के सामने लाकर पालकी रख दी । इससे वरकत्या का आमंगल नहीं होगा !

वर-पद्ध की श्रोर से जो पुरोहित विवाह कराने के लिए गया था, उसके साथ रास्ते में उस मज़रूनी का कई बार वाक्-युद्ध हो गया था,। यद्यि पुरोहित ने श्रानी श्रोर से लड़ने के लिए विशेष उत्सुकता नहीं दिखलाई थी, तो भी मजरूरनी ने उनके मान की मरम्मत करने में कोई बात उठा नहीं रखी थी। पुराहित ने दाँत निकाल कर सिर्फ इनना ही कहा था—मर कम्बज़ कहीं की। यह मकान मुजहा क्यों होने लगा १ यह नियोगी-परिवार का सात पीढ़ियों का रहने का मकान है। इस दयार में ऐसा कोई श्रादमी नहीं है, जो उन लोगों को न जानता हो। इसके लेखे यह मुतहा मकान हो गया!

मज़दूरनी ने श्रानी श्रांखें ऊपर माथे तक चढ़ाकर चिकत होकर कहा था—श्ररे ये लोग कैशी वातें करते हैं, इस खँड़हर में श्रादमी रहते हैं!

इसके बाद उसने कदा ित् कन्या के पिता के उद्देश्य से अपना कठोर मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा था—भले आदमी ने पैसा खर्च करने के डर से यह क्या किया! लड़की को इस जंगल में इसिए भेज दिया कि इसे सीप काट खाय और यह मर जाय!

घूँघट काढ़ें हुए लावर्य उस समय गठ-बन्बन की अवस्था में अपने स्वामी के साथ पालकी पर से उतरी थी।

जान पड़ता है मज़रूरनी के साथ बातें करना बिल कुल व्यर्थ समभकर ही पुरोहितजी रास्ता दिखलाते हुए आगो बढ़ने लगे थे।

रास्ता दिखजाना सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बिल्क उसकी नितान्त आवश्यकता थो। ट्रां-फूटी हैंटों आदि के ढेरों पर से होती हुई घुटने भर कँची घासों और भाईंगों के जंगज़ में से, जिसके नीचे सुरंग को तरह श्रंधेरा था और बहुत दिनों को सड़ी हुई बदबू भरी हुई थी, क़दम-क़दम पर घचके खाती हुई लावएय अपने स्वामों के पीछे-पीछे चज्ञ रही थो। उनके पीछे-पीछे मज़दूरनी को भी लाचार होकर चलना पड़ता था। वह मन-ही-मन बड़बड़ाती जाती थी—मैंने तो सात जनम में भी ऐसा ज्याह नहीं सुना था। श्राये तो ज्याह करने, पर न साथ में बारात है श्रीर न लड़के की तरफ का कोई बड़ा-बूढ़ा या घर का मालिक ही है। टिक-टिक करता हुआ एक मुरदा-सा पुरोहित अपने साथ वर को लेकर आ पहुँचा। और उन लोगों ने भी बिना कुछ जाने-बूफे और बिना पूछे-ताछे लड़की को हाथ-पर बाँधकर उनके साथ कर दिया। और ये लोग भी न जाने कहाँ के उबार हैं? जात नहीं, गोत्र नहीं, श्रहें।सी-पड़ोसी नहीं, ज्याह कर आये और वर-कन्या को वेदी पर से कोई उठाने भी नहीं आया! इससे अच्छी रहमें तो गीदड़ों और कुत्तों के ज्याह में होती हैं।

जान पड़ता है कि लावएय के कानों तक ये सब बातें नहीं पहुँचती थीं। वह विज्ञ त हरी श्रोर सहमी हुई श्रसहायों की तरह चुपचाप चली जा रही थी श्रोर मन-ही-मन सिर्फ यह सोचती जाती थी कि श्रगर सिर्फ एक बार कोई हाथ बढ़ाकर मुफ्ते पकड़ ले, तो किसी तरह मेरी जान बच जाय।

लेकिन किशी ने हाथ नहीं बढ़ाया।

यों तो मजदूरनी बड़बड़ा ही रही थी, पर बीच में एक बार वह भत्नक-कर बोल उठी—मैं तो कहती हूँ, कि यह मुँह-जला बाम्हन आखिर किस भाड़ में लिये चला जा रहा है।

इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया—तुम्हें कब्र में गाइने ।

इसके उत्तर में मज़दूरनी ने जो-जो बातें कहनी शुरू कीं, उनसे चाहे श्रौर जो हो, लेकिन लावर्ण का पहले-पहल श्रपने स्वामी के गृह में प्रवेश करने का शुभ महूर्त्त मधुर नहीं हुआ।

यह नहीं कहा जा सकता कि मज़दूरनी की यह बक-बक कब तक चलती। लेकिन सहसा उस श्रेंधेरे मार्ग में किसी का मधुर कल-हास्य गूँज उठा।

मजदूरनी चौंककर चुप हो गई। लावएय ने श्रपने चेहरे पर का घूँघट ज़रासा हटाकर इस बात का पता लगाने की चेष्टा की कि श्रालिर यह सुमधुर हास्य कहाँ से श्रारहा है।

ं जो हेंसा था, उसी का अपरूप स्वर सुनाई दिया—अरे, भइया तो चुपचाप बहू ले आये।

इसके बाद शंख-ध्वनि हुई।

अभिरा रास्ता उस समय तक समाप्त हो गया था। सामने ही एक छोटा-सा आगिन या और उस आगिन के चारों तरफ कई कोठरियाँ थीं।

ज्यों शे लावएय आकर रोशनी के सामने खड़ी हुई, त्यों ही शंख बजाना बन्द करके जिस युवती ने आकर लावएय के मुँह पर से घूँघट हटाया था और एक बार मधुर हास्य से सारा घर गुँजा दिया थां, यद्यपि उसकी क्रोर लावएय ने बहुत ही थोड़े समय के लिए केवल एक बार देखा था और तब अपनी अंखें नीची कर ली थीं, तो भी लावएय के आश्चर्य की सीमा नहीं रह गई थी।

लावएय को श्राज तक कभी यह जानने का सुयोग नहीं प्राप्त हुत्रा था कि नारी के शरीर में इतना अधिक रूप भी हो सकता है।

उस लड़की ने हँसते हुए कहा - ग्रारे वाह! यह कैसी बहू है जो प्रणाम भी नहीं करती। क्या तुम प्रणाम नहीं जानतीं ?

लावरय की समभ्त में ही नहीं श्राया कि किसे प्रणाम करना चाहिए; इसलिए वह सिर भुकाकर उस लड़की को ही प्रणाम करना चाहती थी। इस पर वह लड़की बिलिखिलाकर हॅंस पड़ी श्रीर कुछ पीछे हटकर बोजी— श्ररे हमें नहीं, हमें नहीं। बुशाजी को नहीं देख रही हो !

लावर्य ने बुद्रा की श्रोर देखा। ऐसा जान पड़ता था कि उसे देखते ही वह एक बार श्रन्दर-ही-श्रन्दर सिंदर उठी थी।

विजकुल सूखे हुए शीर्ण श्रीर वीमत्स चेहरे की कानी की एक श्रांख भयंकर दृष्टि से मानो बुढ़ापे की मूर्ति बनकर उसे बींघ रही थी।

₩ \*\*

लावएय की गृहस्थी शुरू हुई।

मज़दूरनी दो दिन तक वहाँ. रहने के बाद उस भूतहै मकान के सम्बन्ध में तरह-तरह की असंबद्ध बातें कहकर चली गई थी। इस लंबे-चौड़े और टूटे-फूटे प्रासाद के अन्दर अपेचाकृत कम निरापद तीन कमरों में केवल यह चार श्रादमी रहते थे। उपर नीचे चारों तरफ लिर्फ आड़-फंखाड़ श्रौर जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था; श्रौर या थे काम में न श्राने लायक टूटे-फूटे श्रौर परित्यक्त कमरे। उनमें से किसी की कड़ियाँ श्रौर घरनें फून रही थीं, तो किसी की छुत गिरना चाहती थी। किसी की दीवार ही ढह गई थी। उन सब कमरों में मकड़ियों श्रौर चूड़ों ने दख़ल कर रखा था।

इस टूटे-फूटे और भुतहे मकान के कमरों की तरह इसमें रहनेवाले लोग भी रहस्यमय ही थे। जिसे बुआ मानकर लावएय को पहले दिन प्रणाम करना पड़ा था, वह जल्दी कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। एक कोने के अँधेरे कमरे में पड़ी-पड़ी दिन भर वह क्या खुट-खुट किया करती थी, इसके जानने का कोई उपाय हो नहीं था। लावएय को यह सभक्तने में अधिक देर नहीं लगी कि वह अपने कमरे में किली को आने नहीं देना चाहती। अगर कभी संयोग से लावएय का और उसका सामना हो जाता था और दोनों की आँखें चार होती थीं, तब वह इस ढंग से लावएय की ओर देखती थी, कि अकारण ही लावएय का कलेजा तक वरफ हो जाता था।

श्रापने स्वामी को भी वह नहीं समक्ष सकती थी। वह दिन भर श्रापने काम-घन्धे में ही भूले रहते थे। रात के समय सोनेवाले कमरे में घुसते हुए न जाने क्यों उन्हें भय-सा होता था।

सोने का कमरा बहुत बड़ा था। उसकी कड़ियाँ श्रीर घरनें जगह-जगह से बहुत कमज़ोर हो गई थीं; श्रीर जिस जगह चाँड़ लगाकर उन्हें कुछ मज़बूत बनाने की कोशिश की गई थी, उस जगह का हश्य श्रीर भी श्रद्भुत हो गया था। कमरे के दो तरफ दो खिड़ कियाँ थीं। उनमें से एक खिड़ की खोलने पर सामने बाँशों का एक बहुत बड़ा जंगल श्रीर एक तालाव दिखाई देता था। श्रीर दूसरी खिड़की तो हमेशा बन्द ही रहती थी। एक दिन वह-खिड़की खोलने के लिए लावएय श्रागे बढ़ी थी, लेकिन फिर भी मारे भय के उसने उसे खोलने की चेश नहीं की। उस खिड़की के उस पार जो कमरा था, वह काम में श्राने के लायक नहीं था-श्रीर बहुत ही श्रेषेरा था; श्रीर साथ ही टूरा-फूरा भी था। उसमें बहुत-सा काठ-कवाड़ भरा हुशा था। वह खिड़की खोलते ही उस कमरे के श्रन्दर से कुछ बेटन खट-खट का ऐसा शब्द सुनाई दिया कि लावएय ने तुरन्त ही डरकर वह खिड़की बन्द कर दी। चाहे वह शब्द चमगादड़ों का ही रहा हो, लेकिन फिर भी लावएय का भय दूर नहीं हुआ।

कभी-कभी ऐसा होता था कि जब लावर्य कमरे के अन्दर पहुँचती थी, तब देखती थी कि स्वामी पहले से ही बिछीने पर बैठे हुए हैं। लेकिन के आखि उठाकर उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। संकुचित भाव से वह थोड़ी देर तक खड़ी रहती थी और तब घीरे-घीरे शायद आगे बढ़कर बिछीने के एक कोने पर बैठ भी जाती थी। लेकिन फिर भी स्वामी उसकी तरफ नहीं देखते थे। वे सदा अपनी चिन्ता में ही मगा रहते थे।

इसके बाद श्रवानक स्वामी किसी समय उसे काउकर पहड़ लेते थे श्रीर प्रेम-पूर्व ह चुम्बन करके उसे एकदम से श्रिभमूत कर देते थे। लेकिन फिर भी स्वामी के कटोर वाहु-बन्धन में जब लावर्ण्यानिश्वन्त होकर सुखी-पूर्वक श्रात्म-सर्मण करना चाहती थी, तो उसे इसमें सफजता नहीं होती थी। उसके मन में न जाने कहाँ एक बाधा बनो भी रहती थी।

स्नेह-पूर्व क उमे त्रामने पास बैठाकर श्रीर त्रापना बायाँ द्वाथ उसके गले में डालकर स्वामां उससे पूळ्ते थे—क्यों लावस्य, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं होता ?

लावर्य निर हिलाकर जतलाती थी कि नहीं, मुक्ते कष्ट नहीं हो रहा है। भी तुम्हें पहनद हूँ न ११

यह ऋत्यन्त साधारण स्वामी श्रीर स्त्री का प्रश्नोत्तर था। लिखत भाव से लावराय हूँ कर देती थी श्रीर स्वामी की गोद में ऋपना मुँह बिपा लेती थी।

तेकिन यह साधारण बात-चीत भी श्रचानक श्रमधारण रूप धारण कर तेती थी। स्वामी ज़ोर से उसका मुँह पकड़कर ऊपर उठाते थे श्रीर श्रवानक उग्र स्वर से पूत्रने लगते थे—बस बिलकुल सहज भाव से हूँ कह दिया! क्यों श्री द्वम लोगों की पसन्द होना क्या कोई मामूली बात है!

तावएय की समक्त में कुछ भी न आता था, और वह आश्चर्य-पूर्वक देवती रह जाती थी। स्वामी का स्वर और भी चढ़ जाता था। वे उत्तेजित होकर कहने लगते थे—एक बार कशकर पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया और कह दिया कि पसन्द हो। यही तो पसन्द का दास है न ? क्यों ?

लावएय चुप रह जाती थी।

स्वामी बिछीने पर से उठकर खड़े हो जाते थे और पागलों की तरह पूक्षने लगते थे—बतलाम्बो, बतलाम्बो, चुप क्यों हो, क्या उत्तर नहीं दे सकती !

डरकर लावएय कहती-क्या कहूँ !

'क्या कहूँ र जानती नहीं कि क्या कहना चाहिचे र यह नहीं बतला सकती हो कि पुरुष को इतने सहज में कैसे पसन्द कर लेती हो रैं?

लावर्य की समभ में ही नहीं श्राता था, कि मैं इस बात का क्या उत्तर हूँ, श्रीर इसीलिए वह बिलकुल चुप रह जाती थी। स्वामी श्रशान्त भाव से कमरे में टहलने लगते थे। लेकिन स्वामी की उत्तेजना जितने वेग से श्राती थी, उतनी ही जल्दी वह शान्त भी हो जाती।

इसके बाद वे फिर शान्त भाव से आकर उसके पास बैठ जाते थे, श्रीर कहते थे--- म्यों लावएय, तुम नाराज हो गई !

लावएय दवे हुए स्वर से कहती थी-नहीं, तुम इस तरह क्यों कर रहे थे !

'नहीं, कुछ भी नहीं। विर्फ तुमसे मज़ाक कर रहा था। बतलाश्रो, तुम सचमुच इसी तरह जन्म भर मुक्तसे प्रेम करोगी न १'

त्रव लावर्य के मुख पर हँसी दिखाई देती थी। वह फिर स्वामी की गोद में सिर रख देती थी श्रीर घीरे-घीरे श्रद्ध-स्फुट स्वर में कहवी थी—मालूम होता है कि शायद तुम जनम भर इस तरह मुफते प्रेम नहीं करोगे। क्यों ?

& & & &

किन्तु स्वामी के परिहास की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि आधी रात के समय जब लावएय की नींद अचानक खुल जाती थी तब वह देखती थी कि कमरे की दीवार में टँगी हुई लालटेन खूब श्रन्छी तरह जल रही है श्रीर बिछीने पर बैठे हुए स्वामी उसके मुख की श्रोर टक लगाकर देख रहे हैं।

लेकिन उस दृष्टि में ऋनुराग की कोमलता नहीं होती थी। वह दृष्टि तीन ऋौर तीक्षण होती थी।

लावरय ज्योही श्रांकों खोलकर देखती थी, त्योंही स्वामी मानो श्रप्रस्तुतः होकर श्रांखें फेर लेते थे श्रोर कुछ पीछे खिसककर बैठ जाते थे।

लावएय पूछती थी-तुम इस तरह उठकर बैठे हुए क्यों थे ?

'नहीं, कुछ भी नहीं। दुम नोंद में न जाने क्या बड़बड़ा रही थीं श्रीर में वही सुन रहा था।

'मैं क्या कहती थी ?'

'नहीं-नहीं, कहता कुछ नहीं थी। मैं देखता था कि अगर तुम बोलो तो में सुन्"।'

इतना कहकर स्वामी वह बात उड़ा देते ये और बहाँ से उठ जाते थे । & & & &

एक दिन प्रभात के समय जब अचानक लावएय की नींद खुनी, तब वह अवाक् रह गई। कमरे में उस समय तक अँधेरा था। मालूम होता था कि दीवार में टँगा हुई लाल टेन तेल के अभाव के कारण बुक्त चुकी थी। लेकिन सबेरा होने में भी अब ज्यादा देर नहीं थी। पूरव तरफ की खिड़की में से दिखाई देता था कि वसवाड़ी की तरफ आकाश का रंग कुछ-कुछ लाल हो रहा है। जब लावएय बिछौने पर से उठने नगी, तब अचानक उसे कुछ बाधा-सी जान पड़ी। उसने देखा कि स्वामी ने अपनी धोती के कोने से उसका आँचल खूब कसकर बांध रखा है। स्वामी की इस रिक्ता पर मन-ही-मन हँमती हुई जब वह धीरे-धीरे गाँठ खोलने लगी, तब कपड़े का सामान्य-सा स्टका लगने के कारण उसके स्वामी जाग उठे।

लावर्य को स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं हुई थी कि स्वामी जाकर ऐसा उपद्रव खड़ा करेंगे। उन्होंने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया और तीक्या स्वर से पूछा—कहाँ ! इतनी रात के समय कहाँ जा रही हो !

लावएय ने समफा कि शायद स्वामी की नींद अभी तक पूरी तरह से

खुली नहीं है, इस लए उसने हँसते हुए कहा—तुम क्या स्वप्त देख रहे हो ! मैं हूँ । हाथ छोड़े। दुख रहा है ।

लेकिन स्वामी ने श्रीर भी तीव स्वर से कहा—हाँ हाँ, तुम हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। वस्दी बतलाश्रो कि तुम कहाँ जा रही थीं; नहीं तो श्रमी तुम्हारी जान मार डालूँगा।

श्रव लावर्य कुछ नाराज सी हुई। उसने कहा जान मारने से पहले जरा श्रव्छी तरह श्रांखें खोलकर तो देखो। सबेरा हो गया है। क्या उठना नहीं होगा !

पूरववाली खिड़की में से आनेवाली लाल आभा ने उस समय तक कमरे का भीतरी भाग भी कुछ कुछ लाल कर दिया था। उस तरफ़ देखकर स्वामी ने उसका हाथ छोड़ दिया और तब वे कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद उठकर हँ सते हुए उन्होंने कहा— मैं तो तुम्हें ही चोर समफ़कर थोड़ी देर में तुम्हारा खून ही कर डालता। मैं बहुत ही ख़राब स्वप्न देख रहा था।

हो सकता है कि उनकी वह बात ठीक हो। लेकिन फिर भी लाइएय के मन में सदा कुछ सन्देह बना रहता था। कपड़े में गाँठ लगानेवाली रिस-कता उसे बहुत ही बेटब जान पड़ती थी।

\*

लावराय की समक्त में यह तो नहीं त्राता था कि उसके स्वामी कैसे हैं, परन्तु इस घर की वह सुन्दरी युवती उसे श्रीर भी श्रिषक दुर्जेय जान पड़ती थी। श्रवस्था में वह लावराय से कुछ बड़ी थी। उसका नाम था माधुरी। लावराय के पास यह जानने तक का कोई उपाय नहीं था कि वह इस घर की कीन है, श्रीर इस परिवार के साथ उसका क्या संवत्भ है। लावराय के स्वामी को वह 'भइया' कहकर बुलाया करती थी, इसलिए लावराय समक्तती थी कि वह उनकी बहन की जगह कोई होगी। लेकिन सिर्फ चेहरा देखने से ही नहीं, बब्कि उसके श्राचराय से भी वह बात निस्सन्देह रूप से जानी जाती थी, कि वह उनकी सगा बहन नहीं है।

यह भी कहना श्रसंभव था कि माधुरी का श्रभी तक ब्याह हुआ है या नहीं। वह चौड़े किनारे की साड़ी पहनती थी, हरदम उसके सारे श्ररीर में बहुमूच्य अलकार भलमलाते रहते थे, पैरों में अलता लगा रहता था, विम्वा-फल की तरह उसके दोनों होंठ हर दम पानों से रॅंगे रहते थे और वह दिन भर चित्र की तरह सजी रहती थी। लेकिन फिर भी उसके माथे में सिन्दूर कभी दिखाई नहीं देता था; और ऐसा जान पड़ता था कि उसकी विवाह की अवस्था बहुत दिन हुए, पार हो चुकी है।

उसकी गति-विश्व भी बहुत ही रहस्यमयी थी। कभी इस बात का पता ही नहीं चलता था कि वह दिन भर कहाँ रहती है। कभी-कभी वह अप्रचानक न जाने कहाँ से आकर लावएय को गले लगा लेती थी, और मुँह चूमकर कहती थी— भई, मैं तो तुम्हें बहुत ही चाहने लग गई हूँ। चलो, तुम्हें लेकर कहीं भाग चलूँ।

बिलकुल अर्थ-हीन श्रीर असंबद बात! तो भी लावएय को हँसकर उत्तर देना पड़ता था-भागकर कहाँ चलोगी ?

'क्यों, दिल्ली चल्ँगी, लाहीर चल्ँगी। तुम वर बनना, श्रीर मैं तुम्हारी व्हू बन्ँगी। तुम लाँग कषकर घोती पहनना श्रीर श्रपना बाल कतरवाकर कुरता पहनकर श्रीर कन्ये पर दुपट्टा रखकर निकलना श्रीर मैं तुम्हारे साथ बूँघट काढ़कर चला करूँगी, लेकिन तुम रोजगार करके मुम्ने खिला सकोगी न !?

लावएय कहती-श्रीर तुम्हीं वर बनो न !

'दुत, यह बात मानेगा कीन ! मेरा यह रूप क्या सरदाने चुने हुए दुव्हें के नीचे छिप सकेगा !'

इतना कहकर माधुरी हँसती दुई श्रदृश्य हो जाती थी। कभी-कभी ऐसा होता था, कि थोड़ी देर बाद ही फिर लौट ख्राती थी ख्रौर रसोई के काम में लगी हुई लाद्य के न्यंजन की कड़ाही में एक चुटकी नमक डालकर कहती थी—मालूम होता है कि दुमने अपने पिता के घर में ख़ाली खाना ही सीखा था। रसोई बनाना ख़ाक-पत्थर भी नहीं सीखा था।

लावएय घबराकर कहती—हैं बीबीजी, यह तुमने क्या किया! नमक तो मैं पहले एक बार डाल चुकी हूँ।

'तब तो श्रीर भी श्रच्छी बात है। भह्या जब खाने बैठेंगे, तब उनका मुँह कडुश्रा ज़हर हो जायगा श्रीर दुम गालिया खाश्रोगी।' इतना कहकर माधुरी हँसने लग जाती थी। श्रीर उसकी वह हैंसी ऐसी होती थी, जिसे देखकर सभी श्रपराघ श्रीर सभी श्रन्याय चमा किये जा सकते थे।

चूटहे पर से कड़ाही नींचे उतारकर लावरय हँसती हुई कहती थी—तुम भारी दुष्ट हो !

'श्रीर तुम लद्मी की स्वारी उल्लू हो।' कहकर श्रीर गुस्सा दिखलाती हुई माधुरी चली जाती थी। लावरय हँ स्कर रह जाती थी।

\* \* \* \* \*

माधवी का रंग-ढंग ऐसा ही था। लावएय उसके साथ बिना प्रेम किये रह ही नहीं सकती थी। इस भयंकर भवन में लावएय का शंकित और सन्त्रस्त मन केवल माधुरी के पास पहुँचकर ही शान्त होता था। पहले ही दिन उसे उसके श्रद्मुत श्रावरण का परिचय मिल गया था। तो भी वह उस पर मुग्ध थी।

जिस रोज़ लावएय की सुद्दाग-रात थी, उस रोज़ न तो कोई आयोजन ही हुआ था और न कोई विशेष व्यवस्था ही हुई थी। लावएय के पिता के घर से जो मज़दूरनी आई थी, वह उस समय तक मौजूद थी। इन लोगों के इस तौर-तरीक़ के बारे में पहले तो वह बहुत देर तक खूब ज़ोर-ज़ोर से अपने अनेक कठोर मन्तव्य सबको सुनाती रही; और जब उसने देखा कि उन सब बातों का भी कोई फल नहीं हो रहा है, तब अन्त में वह स्वयं ही तीसरे पहर से संख्या तक लावएय का साज-सिगार करती रही और रात होने पर वहीं उसे शयनागार में ढकेल आई थी।

बिल कुल निर्जन कमरा था। लावएय को बहुत देर तक चुपचाप उस कमरे में अकेल ही बैठे रहना पड़ा था, जिससे उसकी लजा और भय की सीमा नहीं रह गई थी। माधुरी ने सबेरे ही एक वार उसे अपनी शकल दिखलाई थी, और उसके बाद वह जो गायब हुई थी, सो दिन भर वह फिर कहीं दिखाई हो नहीं दी। उसके स्वामी भी कहीं बाहर गये हुए थे। कीन कह सकता था कि वे कब लौटकर आयेंगे ! लावएय सोच रही थी कि न जाने कब तक मुक्ते इस निर्जन स्थान में अकेले बैठे रहना पड़ेगा; और यहाँ से उठकर सैके की

प्रेमेन्द्र भित्र ] [ ११३

मज़दूरनी के पास चलना ठीक है या नहीं। उसी समय किसी ने पीछे से आकर उसकी आखें मूँदी जिससे वह चौंक पड़ी। पहले उसने समका था कि शायद मेरे स्वामी ही आये हैं, लेकिन उसके बाद तुरन्त ही यह बात उसकी समक में आ गई थी कि पुरुष की उँगलियाँ इतनी कोमल नहीं हो सकतीं। साथ-ही-साथ हँसी का शब्द सुनकर उसका वह सन्देह सहज में ही दूर हो गया था।

माधरी खिलखिलाकर हँछी श्रीर उसने लावएय की श्रांखों पर से हाथ हटाकर हाथ-मुँह नचाकर श्रीर श्रांखों को विल च्ला भाव-भंगी बनाकर कहा— तुम्हारा भी कितना हौसला है! समक्त रही थीं कि वर ने ही श्राकर श्रांखें बन्द की हैं! वर को ऐसी ही ग्राल पड़ी है!

उस समय तक दोनों में बहुत श्रिधिक परिचय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लावर्य विना बोले न रह सकी। उसने कहा—तुम समम्प्रती थीं कि में यही सोच रही थीं!

'तब नहीं तो और क्या सोच रही थीं ! बतलाओं तो सही । सोच रही थीं कि उस महत्ते के बुन्दा वैष्णव ने आकर आदिं बन्द की हैं!'

'श्ररे हटो।' कहकर ज्यों ही लावएय ने सिर उठाकर देखा, त्यों ही वह बिलकुल अवाक् हो गई।

अपने सर्वोङ्ग में फूलों के गहने पहनकर माधुरी उस समय साज्ञात् वन-देवी की ही तरह सजकर आई थी। उसका वह रूप देखकर उसकी तरफ़ से निगाह इटाना बहुत मुश्किल था। न जाने उसने इतने फूल कहाँ से इकट्टे किये थे।

'इस तरह भों चक्की होकर क्या देख रही हो !' इतना कहकर माधुरी उसके पास बैठ गई और तब फिर बोली—मला बतलाओ तो सही कि आज तुम्हारी सुहागरात है या मेरी !

कैशी विलक्ष्य बात थी! तो भी लावएय ने हॅंसते हुए कहा—मालूम तो होता है कि तुम्हारी ही है।

'बराबर अन्त तक यही समभती रहोगी न १ इतना कहकर माधुरी ने अपने मधुर हास्य से वह सारा कमरा गुँजा दिया और तब वह लाबएय को कमरे से बाहर की तरफ उकेलती हुई बोली—श्राच्छा तो फिर श्राब तुम निकलो इस घर से। देखूँ तुम्हारे कलेजे का जोर।

लावग्य हँस रही थी। लेकिन माधुरी सचमुच उसे ढकेलती हुई दरवाजे तक ले गई; परन्तु दरवाजे पर पहुँचकर वह सहसा रुक गई श्रीर बोली— यह लो, महिम भइया तो श्रा ही गये। मालूम होता है कि इनसे भी वर-दाश्त नहीं हुशा। लो भइया, श्रभी तक तुम्हारी बहू ज्यों-की-त्यों श्रीर साबुत मीजूद है। तुम्हें श्राने में जरा-सी भी श्रीर देर होती तो में इसे ढकेलकर घर के बाहर ही कर श्रातो।

महिम दरवाजे पर खड़े हुए थे। उनका मुख बहुत ही गंभीर हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि माधुरी का यह परिहास उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था।

स्वामी के सामने त्रा जाने के कारण लावर्य मारे लज्जा के एकदम से गड़ी जा रही थी और त्रव वह न इधर ही त्रा सकती थी और न उघर ही जा सकती थी। लेकिन माधुरी ने फिर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाकर बिछीने पर बैटा दिया और कहा—लो, त्रव जस्दी से इस पर दखल कर लो। त्रव मैं जाती हूँ। त्राखिर त्रादमी का ही मन तो ठइरा, उसमें मित- भ्रम होते कितनी देर लगती है!

महिम की श्रोर देखकर हँसती हुई माधुरी कमरे के बाहर चली गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिर लौट श्राई थी श्रौर दरवाजे पर से ही उसने एक पोटली कमरे के अन्दर फेंककर कहा था—महिम भह्या, अपनी बहू के फूलों के गहने ले लो। मैं जल्दी में देना भून गई थी।

महिम का मुख उस समय भी गंभीर था। उन्होंने वह पोटली उठा ली, ज्यों ही उन्होंने विछीने पर रखकर वह पोटली खोली, त्यों ही उन्होंने देखा कि चाहे जल्दी-जल्दी खोलने के ही कारण हो श्रीर चाहे पोटली में बँधे रहने के ही कारण हो, उसमें के सब फूल चटक गये थे।

साधुरी के सब श्राचरणों का श्रर्थ चाहे लावएय की समक्त में श्राया हो श्रीर चाहे न श्राया हो, लेकिन लावएय उसी दिन से उसके साथ प्रेम करने लग गई थी। उस रहस्य-पुरी में इसी प्रकार दुविधा और द्वन्द्व में भय और आनन्द में, लावएय के दिन एक प्रकार से बीत रहे थे। उसके पिता के घर में उसकी विमाता का शासन था, इसिलए वहाँ मुख के साथ उसका विशेष परिचय नहीं हुआ था। और इसी लिए यहाँ के दुःख और अभाव के कारणा उसे बहुत अधिक विचलित भी नहीं होना पड़ा था। इस घर का रहस्य भी और भय भी घीरे-घीरे उसके लिए मामूली और रोज का काम होता जा रहा था। उसके पिता के घर से कभी-कभी कोई उसकी खोज-ख़बर लेने के लिए आ जाया करता था; खेकिन फिर भी वह अच्छी तरह समभती थी कि में अब फिर कभी जौटकर वहाँ नहीं जा सकती। और ऐसा जान पड़ता था कि वहाँ जाने की उसकी इच्छा भी नहीं थी। यहाँ रहकर किसी प्रकार जीवन के दिन बिताने के लिए जिस-जिस साइस और सहस्प्राता की आब-स्यकता थी, उसका भी बहुत कुछ संचय वह कर ही चुकी थी। लेकिन वह बात होने की नहीं थी...

सबेरे का समय था। उस दिन कहीं दूर जाना था, इस जिए महिम जरूरी-जरूरी भोजन आदि से निवृत्त हो गये थे। उन्हें पान देने के लिए लावएय कमरे में गई थी। महिम ने उसे खींचकर गले से लगाते हुए कहा—क्यों लावएय, अगर आज रात को मैं लौटकर न आ सका तो रात को अकेले सोने में तुम्हें डर तो न लगेगा?

उसे भय तो होता ही था ; श्रीर होना चाहिये भी था ; लेकिन उसकी समभ में यह बात नहीं श्रा रही थी कि स्वामी से यह बात कहकर उन्हें उदिग्न करना ठीक होगा या नहीं ; श्रीर इसी लिए वह खुव हो रही।

मिंधिम ने उससे फिर पूछा—क्यों जी, बोलो न, डर लगेगा ? कुछ इधर-उधर करके लावस्य ने कहा—नहीं, डर काहे का !

''न हीं, डर काहे का। भला तुम्हें डर क्यों होने लगा! तुम तो अके ती ही रहना चाहती हो। अके ले रहना ही तुम्हें अपच्छा लगता है। क्यों ठीक हैन !'

उस स्वर में व्यंग का श्रामात देखकर श्रीर विस्मित होकर लावएय ने विर उठाकर देखा कि स्वा ं का मुख श्रस्व(माविक रूप से कठोर हो गया है। इतने दिनों में स्वामी के अद्भुत आचरण के साथ उसका अच्छी तरह परिचय हो गया था। उसने कुछ दुः खित भाव से कहा — क्या यह कहने में भी कोई दोव है कि मुक्ते डर नहीं लगेगा ! मैं तो नहीं समअती।

'नहीं, इसमें दोष क्या है !'' कहकर महिम ने वह कात मानो दवा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे बुलाकर कहा - जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखला देना चाहत। हूँ । देखोगी ?

'कौन-सी चीज़ ?" 'मेरे साथ आखी।"

लावएय यह सोच रही थी कि स्वामी के इस लड़कपन में उनका साथ देना चाहिए या नहीं ; लेकिन महिम ने उसे यह बात अच्छी तरह सोचने का श्रवसर दी न दिया। हाथ पकड़कर एक तरह से जबस्दस्ती घसीटते हुए

धन्होंने उसे लाकर जिस जगह खड़ा किया था, वह उस महल का एक

पुराना परित्यक्त श्रीर श्रव्यवहार्य कमरा था।

उस कमरे का मोरचा लगा हुआ ताला खोलकर और लावएय को उसके श्रन्दर करके श्रीर उसके हाथ में एक दीयामलाई देकर महिम ने कहा-श्रव्हा, जरा यह दीयासलाई जलाश्रो तो सही !

लाव्यय दीयासलाई जला रही थी। इठात् उसे पीछे से दरवाजा बन्द होने का शुब्द सुनाई दिया । जब उसने विश्मित होकर पीछे की श्रोर देखा, तो उसे मालूम हुणा कि स्वामी ने बाहर जाकर उस कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया है। वेवल इतना ही नहीं, उसे दरवाजे की छिकड़ी बन्द होने का भी शब्द सनाई दिया।

भता यह कैसी हँसी थी! लावएय ने कहा-यह क्या करते हो! मैं भग्डार खुला छोड़ आई हूँ। यह हँसी करने का समय नहीं है। जल्दी दरवाजा खोलो।

लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई शब्द नहीं सुनाई दिया।

लावएय ने फिर कहा-भला यह भी कोई लड़कपन करने का समय है। तुम्हारी जुठी थाली अप्रौर कटोरियाँ सब पड़ी हुई हैं। बुआ जी ने या बीबीजी ने भी श्रभी तक खाया नहीं है। दरवाजा खोलो।

लेकिन फिर भी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब लाव एय को डर लगने लगा। अँधेरे में उस कमरे के अन्दर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था केवल जगह-जगह अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते थे। लाव एय ने दग्वाजे पर ज़ोर से घका मारा श्रोर ऐसे उच्च कातर स्वर से, जो नई बहू को कभी शोभा नहीं देता, पुकारा—यह सब क्यों कर रहे हो ? खोल दो। सुके डर लगता है।

लेकिन फिर भी कहीं किसी का कोई शब्द या श्राइट नहीं सुनाई दो। वह श्रव घारे-घीरे श्रपने स्वामी को पहचानने लग गई थी, इसलिए उसे ख़यान श्राया कि शायद वे दरवाला बन्द करके यहाँ से चले ही गये हों, तो ? यदि यह च्याक परिशास न हो, तो ?

यह खोचते ही मारे भय के उसके सारे श्रारेर में रोमांच हो श्राया। यदि वह यहाँ चिल्लाती-चिल्लाती श्रपना गना भी फाड़ डान्नती, तो भी वह श्रच्छी तग्ह जानती थी कि यहाँ से पुकारने पर कोई सुन नहीं सकेगा। कौन जाने, इस श्रॅंबरे, निर्जन श्रीर परित्यक्त घर में उसे सारा दिन श्रीर सारी रात किस तरह बितानी पड़ेगी। मारे श्राशंका श्रीर उद्वेग के वह रोने लगी श्रीर फिर उसने एक बार स्वामी से प्रार्थना करते हुए कातर स्वर से कहा में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, खोल दो। क्यों मुक्ते इस तरह कह दे रहे हो !

लेकिन उसकी वह प्रार्थना किसी ने नहीं सुनो। यह भी नहीं जान पड़ता कि उसकी वह प्रार्थना सुननेवाला वहाँ कोई था।

लावर्य को इस प्रकार वहाँ कितना समय विताना पड़ा, इसका उसे पता ही न लगा। जब भय की चरम ऋवस्था वह पार कर चुकी, उस समय ऋवस्था दे से उसका सारा शरीर ऋौर मन प्रायः निष्यंद हो गया था। एक बार उसे ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई दरवाज़े के पास से होकर जा रहा है। उसने ऋपनी सारी शिक्त लगाकर ऋौर खूब जोर से चिल्लाकर पुकारा—कौन ?

बाहर का पैरों का शब्द इक गया। लावराय ने श्रास्फुट स्वर से फिर पुकारा—मुम्के खोल दो। तुरन्त ही मधुर हास्य-व्वित के साथ सुनाई दिया— श्ररे तुम यहाँ हो ! इसके बाद सिकड़ी खोलकर श्रीर कमरे के श्रन्दर प्रवेश करके माधुरी ने कहा— श्रीर मैं यह सोचकर निश्चिन्त हो बैटी थी कि तुम भाग गई हो। देखो तो भला, यह तुम्हारा कितना बड़ा श्रन्याय है! इस तन्ह भी कोई श्रादमी को हताश करता है!

उसकी बातें ही ऐसी होती थीं, जिन्हें सुनकर एक बार सुरदा भी हँस पड़े। लावरप ने म्लान हँसी हँसकर कहा—बीबीजी, भला मैं यमराज के घर को छोड़कर और कहां भागकर जाऊँगी।

माधुरी ने उसके मुँह के पास ले जाकर श्रीर मानो बहुत ही श्राग्रह-पूर्वक कहा—दुत्, तुम यमराज के घर क्यों जाले लगी! क्या दुनिया में श्रीर कोई जगह नहीं है! श्रागर तुम्हें भागना हो तो मुक्ते बतला दां। मैं तुम्हारे लिए सब बन्दोबस्त कर दूँगी। घर की मक्खो तक को पता नहीं लगने पावेगा।

उसकी बातें सुनकर इतने दुःख के समय भी लावराय के चेहरे पर दोवारा हँसी दिखायी दी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने पूछा—क्यों बीबी जी दुम बतला सकती हो कि श्राखिर वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं ! भला मेरा क्या श्रपराध है !

'तुम्हारा अपराध नहीं है ! तुम स्यों मरने के लिए इस घर में आई थीं ! मैंने तुमसे भागने के लिए कहा, तो तुमने उसका कोई खयाल ही नहीं किया। यह तुम्हारा अपराध नहीं है !' इसके कुछ ही देर बाद उसने गंमीर भाव से कहा—तुम जानती हो कि इस घर की यह दशा क्यों है !

लावएय ने उसके इस प्रकार के स्वर से विस्मित होकर उत्सुकतापूर्वक पूछा—क्यों, क्या बात है !

माधुरी के उत्तेजित कंठ से सुनाई पड़ा—िस्त्रयों के शाप से ! हजारों स्त्रियों के शाप ने इस मकान के हर एक कमरे की दोवार तक को चलनी बना दिया है। सात पीदियों से इनके यहाँ यही होता चला आता है। ऐसा कोई अपमान नहीं, ऐसी कोई दुर्दशा नहीं जो ये लोग स्त्रियों की न करते हों। भला उन लोगों का अभिशाप और कहाँ जायगा ! जिन स्त्रियों के साथ

तुम्हारे पति ने आपनेक प्रकार के मनमाने अत्याचार किये हैं, उन्हीं की दुश्चिन्ता श्राज उनका कलेजा काट-काट कर खा रही है। श्रीर वही इस वंश के अन्तिम दीपक हैं।

ये सब बातें करती हुई वे दोनों आगान के प्रकाश में आप पहुँ वी थीं। उस प्रकाश में साधुरी का चेहरा देखकर लावस्य के आश्चर्य की सीमान रही। अकारण ही अमानुषिक कोच और घृणा के कारण उसका वह परम सुन्दर मुख बहुत ही बीमत्स हो गया था।

उस दिन माधुरों की सब बातें लावएय की समक्ष में अच्छी तरह नहीं श्राई थीं। लेकिन फिर भी उसके मन के एक कोने में अकारण ही एक श्रातंक का संचार हो गया था। और स्वामी के श्राचरण से वह श्रातंक कमशः दढता ही गया। उसके स्वामी को प्रायः ही किसी न-किसो काम से दूर जाना पड़ता था। अब किसी वहाने से नहीं, बिट्क विलक्कल सीघी तरह से कहकर और जबरदस्ती महिम उसे कमरे के श्रन्दर बन्द करके और बाहर से ताला लगाकर जाया करते थे। बस इसमें सान्त्वना की केवल इतनी ही बात थी कि महिम के चले जाने पर माधुरी श्राकर उसे खोल दिया करती थी। और स्वामी के श्राने से कुछ पहले वह उसे फिर कमरे में बन्द करके बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया करती थी।

× × ×

लेकिन एक दिन उन लोगों का कौशल खुल गया। महिम उसको बन्द करके चला गया था। माधुरी ने आकर दरवाजा खोला और कहा—अगर एक तमाशा देखना हो तो आओ।

''कैसे तनाशा १''

'तुम देखोगी कि बुझाजी के घर में क्या है! वह झाज भूल से अपने कमरे में बिना ताला लगाये ही कहीं चल गई हैं!'

लावएय ने डरते हुए कहा—नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ब्रूब्याजी श्रा जायँगी।

लेकिन माधुरी छोड़नेवाली नहीं थी। उसने कहा—श्राने दो न। दो-दो जवान लड़कियों को वे मार तो डालेंगी ही नहीं। इतने पर भी लाव एय त्रापित कर रही थी, लेकिन फिर भी माधुरी उसे जबरदस्ती खींचती हुई ले गई। यह बात नहीं थी कि वृत्रा ताला बन्द करना बिलकुल भूल गई हों, बिल्क उस दिन संयोग से ही ताले में ताली ठीक तरह से नहीं लगी थी ; इससे ताला खुला ही रह गया था। माधुरी ने दरवाजा खोलकर लाव एय का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस कमरे में प्रवेश, किया।

वह कमरा विलक्कल ग्रॅंधेरा था। जब उस ग्रन्थकार में कुछ देर बाद ग्रांखें ग्रन्थस्त हो गईं, तब दिखाई दिया कि उस छोटे कमरे में कहीं नाम को भी कोई जगह खाली नहीं है। छोटे-बड़े सन्दूक, पिटारे, बरतन-माँड़े श्रीर कपड़े-लत्ते ग्रादि से सारा कमरा विलक्कल छत कि लदा है।

लावरय ने डरते-डरते कहा—देख तो लिया। चलो, श्रव चलें। माधुरी ने कहा—दुत्,श्रभी तो दुमने कुछ देखा ही नहीं।

इसके बाद भट से एक सन्दूक खोलकर उसमें से पहली ही चीज जो उसने निकाली, श्रोधेरा होने पर भी उसका स्वरूप समक्तकर लावएय चौंक पड़ी। वह पुराने ज़माने का एक जड़ाऊ गहना था।

लावर्य को ऐसा जान पड़ा कि अन्धकार में उसके मृत्यवान् रतन किसी हिंस सरीस्पों के नेत्रों की तरह मेरी श्रोर कर दृष्टि से देख रहे हैं। बिना किसी विशेष कारण के ही मारे भय के लावर्य का कलेजा स्ख रहा था। उसने कहा—चलो बीबीजी; मुक्ते यह सब अञ्छा नहीं लगता।

"तुम तो हो डरपोक।"

इतना कहकर माधुरी ने उस सन्दूक की सभी चीजें जमीन पर उलट दी श्रीर कहा—लो, इनमें से अपने लिए कुछ पसन्द कर लो। भला बुढ़िया के घर में इन सब चीजों के जमा रहने से क्या फ़ायदा है!

"नहीं नह नहीं बीबीजी, चलो।"

जेकिन माधुरी की दोनों आंखें न जाने किसी प्रकार की उन्मत्तता से चल रही थीं। वह सन्दूक के बाद सन्दूक और विटारे के बाद पिटारा श्रेमेन्द्र मित्र ] [ १२१

जमीन पर उलटती चली जा रही थी। उसने कठोर स्वर से कहा — ठहरो, जरा सब चीजे देख तो लें!

इस प्राचीन श्रीर लुप्तप्राय परिवार के शायद सभी गहने, रुपए, मोहरें श्रीर जवाहिरात श्रादि सारी सम्पत्ति उस बुढ़िया ने श्रपने कमरे में जमा कर रखी थी। यही सम्पत्ति लेकर वह दिन-रात डाइन की तरह उस पर बैठी रहती थी। ऐसा जान पड़ता है कि श्रम्थकार में उन्हीं सब चीजों की तरफ बराबर देखते रहने के कारणा ही प्राणाहोन पत्थरों की श्रस्वाभाविक ज्योति की प्रखरता उसकी श्रांखों में भी भर श्राई थी।

सहसा लवएय श्रस्फुट स्वर से चिल्ला उठी—श्ररे बाप रे ! माधुरी ने सिर उठाकर देखा कि बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हुई हिंसक जन्तु की तरह उन लोगों की तरफ़ देख रही हैं। लेकिन ये सब बातें केवल च्या ही भर के लिए थीं। इसके बाद तुरन्त ही सुनाई पड़ा कि बुढ़िया ने ज़ोर से वह दरवाजा बाहर से बन्द कर दिया, श्रोर उसकी सिकड़ी लगा दी। साथ ही साथ माधुरी के मधुर हास्य से वह कमरा भी गूंज गया। लावएय ने कातर स्वर से कहा—क्यों बीबीजी, श्रव क्या होगा ?

"ऋरे होगा क्या ? आह्रो, गहने पहने ।" यह कहकर माधुरी ने मोतियों का एक हार लावएय के ऊपर फेंक दिया।

x x x

दिन भर तो वे दोनों उस कमरे के अन्दर बन्द रहों और सन्ध्या को मिहिम ने बूआ के साथ आकर दरवज़ाा खोला। यह नहीं कहा जा सकता कि इस बीच में बूआ और मिहिम में क्या-क्या बातें हुई थीं; लेकिन हाँ, मिहिस ने इस घटना के संबन्ध में लावएय या माधुरों से एक शब्द तक न कहा। सारे शारीर में बहुत से गहने पहनकर और बूआ की ओर उपेचा की इष्टि से देखती हुई और मिहिम की और देखकर व्यंग्यपूर्वक हँ सती हुई माधुरी उस कमरे से निकलकर चली गई। बूआ या मिहम में से किसी ने रोका तक नहीं।

वह रात चुपचाप बीत गईं। फिर छवेरे से दोपहर तक भी कोई बात नहीं हुईं। तीसरे पहर श्रचानक महिम ने श्राकर कहा — चलो, चलना होगा। लावरय ने श्राश्चर्य-पूर्वक श्रपने स्वामी के मुख की श्रोर देखा; लेकिन वह कुछ कह न सकी।

महिम ने फिर कहा—उठो, चलना होगा।

'यह मैं नहीं जानता।'

यह कहकर मिहम ने श्रलगनी पर से एक चादर उतारकर लावएय के ऊपर फेंक दी और तब फिर कहा — श्रीर कुछ लेने की जरूरत नहीं। उठो।

उसका वह स्वर सुनकर लावण्य डर गई श्रौर चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। केवल एक बार उसने कातर स्वर से पूछा—कहाँ चलोगे!

महिम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जोर से लायएय का एक हाथ पकड़ लिया, और तब वहाँ से घीरे-घीरे चलने लगा।

फिर वही श्रॅंघेरा श्रीर सुरंग की तरह का रास्ता श्रीर फिर वही घुटनों तक का जंगल। ईटो श्रीर लकड़ियों के स्तूप पार करती हुई लावण्य श्रपने स्वामी के साथ बाहर निकली। पीछे की श्रीर मकान के श्रांगन में श्रपने सारे श्ररीर को श्रलंकारों से भूषित किये हुए सुन्दरी माधुरी उन लोगों की यात्रा के मार्ग की श्रोर कौतुकभरी दृष्टि से देख रही थी; श्रीर सिर्फ यही बात लावण्य वहाँ से देखकर श्राई थी। इस मकान में पहले-पहल प्रवेश करने के समय जिस मधुर हास्य ने उसकी श्रभ्यर्थना की थी, वही मधुर हास्य श्राज हम बिदाई के समय उसके कानों में गूँवने लगा।

#### × × ×

ट्रेन में रास्ते भर कोई बात-चीत नहीं हुई। जिस समय वे लोग शहर में आकर पहुँचे, उस समय रात हो चुकी थी। सारे नगर पर आधि और पानी का उच्छु हुन्न अत्याचार हो रहा था।

एक गाड़ी किराये की करके महिम अपने साथ लावस्य को लेकर उस पर जा बैठा । गाड़ीवान ने पूछा—सरकार, कहाँ चलना होगा !

''जहाँ तुम्हारा जी चाहे।"

संभवतः गाड़ीवान इस तरह की बातें पहले से सुना करता था। उसने फिर बिना श्रीर कुछ पूछे ही गाड़ी हाँक दी। जब गाड़ी कुछ दूर बढ़ गई, तब महिम ने पहले पहल लावएय से बात की: श्रौर वह बात भी उसने बिलकुल एक नये श्रादमी की तरह की!

उसने कहा - लावएय, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिये हैं। मैं यह भी नहीं जानता, कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसके कारण तुम मन ही मन मेरे साथ घृणा भी करने लगी हो या नहीं। लेकिन लावएय, आज मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूँ कि तुम एक बात समफ्त आज सुमे च्मा कर दो। उस घर की वायु तक विषाक है। क्या यह बात जानकर तुम मुमे कभी च्मा कर सकोगी!

श्रंधेर में श्रपना दाहिना हाथ बढ़ाकर लावएय ने श्रपने पित का हाथ हूँ हा श्रीर उसे पकड़कर बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा—मजा बतजाश्रो तो तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो ! श्रार मेरे मन में कोई बात होती तो मला में इस तरह तुम्हारे साथ श्रा सकती !

महिम ने गाढ़ स्वर में पुकारा—लावयय !

लावएय ने अपने स्वामी की छाती पर छिर रखकर कहा-क्या ?

'क्यों लावएय, अब इस लोग फिर से साधारण मनुष्यों की भौति गृहस्थी श्रारम्भ कर सकते हैं या नहीं ! क्या सात पीढ़ियों का पाप इस श्रारि से घो-बहाकर फिर नया जन्म प्राप्त किया जा सकता है! क्या किसी ऐसी जगह पहुँचकर, जहाँ इस लोगों को कोई न जानता हो, बिलकुल नया जीवन आरंभ कर मैं फिर से साधारण मनुष्य हो सकता हूँ ?''

"क्यों नहीं हो सकते !"

"लावर्य, तुम नहीं जानतीं कि मेरे मार्ग में कितनी बाघाएँ हैं, श्रीर मेरे इस रक्त के श्रन्दर कितना विष जमा है। लेकिन इस विष से मैं श्रवस्य मुक्त हो सकता हूँ; पर केवल उस श्रवस्था में जब कि मुक्ते तुम्हारा प्रेम प्राप्त हो।"

''क्या मैं तुमसे प्रोम नहीं करती !"

"हाँ, करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुक्ति प्रेम करती हो; लेकिन श्रस्वस्थ मन में श्रकारण ही सन्देह उत्पन्न होता है। उस सन्देह के कारण मैं भी व्यर्थ जल-जलकर मरता हूँ, श्रौर तुम्हें भी जलाता । लावण्य शायद तुम सुनकर हँ सोगी, लेकिन अगर तुम रोज सुके इस बात का स्मरण करा दिया करो, तो मुक्ते अवश्य ही कुछ बल प्राप्त होगा।''

जब गाड़ीवान उस आधि श्रीर पानी में उद्देश विधीन भाव से चारों तरफ घूमता-घूमता हैरान हो गया, तब श्राख़िर उसने कहा—सरकार, रात भर तो में इस तरह घूम नहीं सकता।

"श्रच्छा तो रोको।"

इतना कहकर उस श्रांधी-पानी में उस श्रपरिचित स्थान पर ही मिहम इठात् लावर्य का हाथ पकड़कर गाड़ी पर से उतर पड़ा। किराया पाकर गाड़ीवान श्रवाक् हो गया; श्रीर यह वही जाने कि वह क्या सोचता श्रीर समभता हुआ वहाँ से चलता बना।

महिम ने पूछा - लावएय, तुम्हें डर तो नहीं लगता न ?

चादर से अपना शारीर लूब अच्छी तरह लपेटकर और स्वामी की छाती के और भी पास पहुँचकर लावएय ने कहा—नहीं, लेकिन अब कहाँ चलोगे!

'जिघर तुम्हारी खुरा हो, उघर चलो। श्राधी-पानी खतम होने पर इम कोग जहाँ चलकर पहुँचेंगे, वहीं समफ्तेंगे कि इम क्षोगों का नया जनम हुआ।

लावएय ने कुछ भी नहीं कहा। वह स्वामी का हाथ पकड़कर चुपचाप चलने लगी।

उद्देश्य-विधीन चलना था। उन लोगों को यह पता भी न चला कि किस समय इस लोग एक छोटी नदी के किनारे आ पहुँचे। महिम ने कहा—यह पुल पारकर उधर चलेंगे।

श्रवको बार लावएय ने कुछ इधर-उधर किया। उसने कहा—कौन जाने कि वह पुल टूटा है या कैसा है। श्रगर गिर पड़ो तो ?

"तो द्वम भी मेरे साथ गिर जात्रोगी। गिर सकोगी ?''

फिर उसके नेत्रों की वही अद्भुत हिं देखकर लावंग्य चौंक पड़ी।

गाड़ी के निरापद आश्रय में लावएय को अपने गले से लगाकर महिम ने जो स्वप्न देखा था, वह इनना रास्ता चलते-चलते महिम के मन से न जाने कब का लुस हो गया था। वह फिर सोचने लगा था कि भला स्त्रो के प्रम का क्या विश्वास किया जा सकता है! उसके प्रम का मूल्य ही क्या है! श्राज जो स्त्री प्रेम करती है, उसी को कल विश्वास-घात करने में कितनी देर लगती है! उसकी श्रपेचा इस मधुरतम मुहूर्त को काम में लाकर निश्चिन्त हुआ जा सकता है या नहीं? इस सन्देह के मूले से सदा के लिए रचा पाकर उसका क्लान्त मन परम विश्राम प्राप्त कर सकता है। जो हमसे प्रोम करता है, वह यदि जीवन में हमारा अपमान करे, तो उसे मृत्यु में श्रमर बनाकर रखने में हानि ही क्या है!

जिस समय लावएय का द्वाथ पकड़कर महिम वह सूलेवाला पुल पार कर रहा था, उस समय उसने उसे अचानक नीचे ढकेल...

× × ×

शुरू में हमने जो बातें बतलाई थीं, वे इसी घटना के बाद की थीं। हमारी कहानी यहीं आकर समाप्त होती है। वह पुलंपार करने के बाद लावएय को लेकर महिम कहाँ गया, यह हम नहीं जानते। हमारी कल्पना के अन्वकार में वे दोनों विलीन हो गये हैं।

कौन जाने, हो सकता है कि माधुरी श्रभी तक उस जन-हीन ध्वंसा-विश्रष्ट प्रासाद की काठरियों में प्रोतनी की तरह घूमा करती हो। हो सकता है कि फिर कहीं जीवन के पुल पर से लावएय को महिम ने कभी उकेल दिया हो।

# गंभीर

### परिचय

[ एक नव्युवक फेरोवाले के जीवन की एक रात की घटना । विचित्र आनन्द और वेदना के भीतर से उस रात को उसने जो अपने सारे जीवन का गौरव और पाथेय सञ्चय किया था—उसी की कथा।] [बहुत ही श्राधितिक बंगाली खेलकों में प्रवेधकुमार सान्याल सबसे श्रिषक लोकप्रिय हैं। इनकी रचनाश्रों का कित्त्वमय श्रावेदन, इनके वर्णन की पटुता श्रोर कहानियों की गंभीर व्यंजना सभी को मुख्य कर खेती है। प्रवोधकुमार ने श्रपेचाइत संपन्न घर में जन्म लिया था। लेकिन फिर भी इन्होंने रक्ल की या कालेज की कोई विशेष शिच्चा नहीं प्राप्त की थी। किशोरावस्था से ही इन्हें देश भ्रमण का बहुत बड़ा नशा था। इन्होंने भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भ्रमण किया है। कभी शिकार में, कभी तीर्थ-यात्रा में, कभी खानाबदोशों की तरह पैदल चलकर इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की है। इसे भ्रमण ने इनके कल्पना-प्रवण चित्त को विशेष रूप से हिला दिया है; श्रोर इसी कारण ये दिन पर दिन वेग से श्रजस कहानिया, उपन्यास श्रोर यात्रा-विवरण लिखते रहे हैं। किसी समय ये 'स्वदेश' नामक मासिक-पत्रिका के सम्पादक थे। श्राज-कल ये 'युगान्तर' नामक पत्र के साहित्यक सम्पादक का काम करते हैं। ये देखने में बहुत हो रूपवान्, नि:स्पृह, नम्र श्रोर मिष्ट-भाषी श्रीर बन्धवत्सल हैं। इनका व्यक्तिगत चरित्र इनकी रचनाश्रों की ही तरह मधुर तथा भावपूर्ण है।

प्रवोधकुमार सान्याल रचनात्रों की दृष्टि से कुछ श्रधिक मात्रा में शरत् चन्द्र के श्रनुगामी हैं। लेकिन शरत्चन्द्र की श्रपेद्धा इनकी दृष्टि श्रधिकतर स्वच्छ है। शरत्चन्द्र ने जीवन को मूलतः स्त्री-पुरुष के संबन्ध की स्वाधी-नता की दृष्टि से देखा था। जीवन के श्रन्यान्य श्रंग इस विचार से इनके साहित्य में केवल श्रानुषंगिक रूप से ही प्रकट दृ्प हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक विचार से इस दृष्टि के समर्थन में चाहे जो कुछ कहा जाय, साहित्य-सृष्टि के स्त्रें में विचित्रता श्रीर सुस्थता तथा श्रविकृत सीन्दर्य प्रीति का श्रवश्य ही बहुत कुछ मूल्य है। प्रबोधकुमार की कहानियों में इस सीन्दर्य का श्रावेदन बहुत श्रधिक है। इसके सिवा इनकी कहानियों का वक्तव्य भी यथेष्ट मर्मान्त-स्पर्शी है। यद्यपि उनमें जगह-जगह उच्छ्वास का भी श्राधिक्य है, तो भी यदि सब पर एक साथ दृष्टि डाली जाय तो इनकी प्रायः सभी कहानियों में एक कमनीय रस-सम्पत्ति सहज में दिखाई देती है। इसके सिवा इन्होंने प्रकृत जीवन का भी बहुत कुछ श्रास्वादन किया है श्रीर इसी लिए इनकी रचनाएँ कभी सत्य-श्रष्ट नहीं होतीं। 'गंभीर' नामक कहानी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें इनकी रचनाश्रों के दोष श्रीर गुख दोनों ही बहुत श्रच्छो तरह दिखाई देते हैं।]

### गंभीर

गया लाइन के एक जंकशन स्टेशन पर एक गाड़ी आकर ककी। गाड़ी आ रही थी पश्चिम से जा रही थी कलकत्ता!

गरमी की घनी श्रॅंघेरी रात, सन्-सन् हवा वह रही है। इतनी रात में वैसी भीड़ नहीं है। दो-एक श्रादमी चढ़े श्रीर चार-पांच श्रादमी उतरे। गाड़ी की खिड़की के पास से एक पानवाला पुकार गया, एक दूसरे श्रादमी ने श्रावाल लगाई, 'पुरी-मिटाई'—एक लड़के ने भुनभुना बजाकर श्रपनी मनिहारी का विज्ञापन किया, किन्तु गाड़ी के भीतर के निद्रित, श्रद्ध-जाशत तथा निःस्पृह यात्रियों की श्रोर से कोई भी उत्तर न श्राया।

सीटी बजाकर जब गाड़ी घीरे-घीरे प्लेटफार्म छोड़ बहुत दूर पार चली गई, तो चारों छोर फिर रात्रि की नि:शब्द छाया उतर आई। भींगुरों की एक-स्वर आवाज उस निस्तब्बता को और भी गंभीर बनाने लगी, और प्लेटफार्म के उदासीन प्रदीप उसी तरह अपलक-नयन अन्धकार की ओर देखने लगे।

जो तीन यात्री श्रभी उतरे उनके पास सामान बहुत थोड़ा है। उनमें दो पुरुष हैं श्रौर एक स्त्री। दोनों पुरुषों के माथे पर बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ बँधी हैं, पीला पायजामा पहने हैं। समझता हूँ वे जाति के सिख हैं, पायजामे के सिवा स्त्री के श्रारीर पर एक पतले कपड़े का पंजाबी कुरता है, माथे पर एक हरे रक्त की श्रोहनी है, जो कन्ये के उत्पर से होती हुई श्ररीर के नीचे की श्रोर लटक रही है, श्रौर उसी के पास से होती हुई स्त्री के माथे की वेणी एकदम कमर के नीचे तक भूज रही हैं। पायजामे में धूलि-मेल तथा गाड़ी के दाग लगे हैं। पैरों में एक जोड़ा काला चप्पल है। दो पुरुषों में एक नवयुवक तथा दूसरा कुछ वयस्क है। काली दाड़ी के भीतर से उसकी उम्र निश्चित करना मुश्कल है।

अप दे मनिहारी के बक्स की दोनों आर बगल में कपड़े की डोरी लगा;-

कर उसे गले में लटकाये भुनभुनावाले ने अब तक इन्हें ही अपना लच्य बनाया था। मालूम होता है आज उसकी अधिक विकी नहीं हुई, एक बार भुनभुना बजाकर वह उनकी ओर आगे बढ़ा। स्टेशन की रोशनी से उसकी बड़ी भांपी के भीतर के रखे हुए सुन्दर खिलौने तथा मनिहारी चमक रहे थे। आनन्द-दीत नयनों के साथ स्त्री के उस ओर घूमकर खड़ी होते ही वयस्क पुरुष आंखें लाल कर बोला—इतनी रात में फेरी...जाओ भागो...

लंडका अपना बक्स ले जल्दी-जल्दी वहाँ से खिसक गया। तीनों नर-नारी ने अपने सामानों को हाथ में लेकर, खोजते-खोजते प्लैटफार्म के एक किनारे के एक दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम में प्रवेश किया।

भीतर और कोई प्रतीक्षमाण यात्री न था। दो बेंचों तथा ईकीचेयर पर उन लोगों ने दखल जमाया। अपने सामानों को बीच के गोल टेबिल के ऊपर इकट्ठा कर रखा। स्त्री चञ्चल स्वभाव की थी। कमरे के भीतर चूम-फिरकर, चेयर और बेंच के चारों और चहल-कदमी कर, बड़े आइने में मुख देख, वयस्क पुरुष की आँख बचाकर युवक को कंकड़ मार, अरूप च्या में ही इस मृतकरूप परित्यक्त कमरे को उसने जीवन की मुखरता, उल्लास, बीति तथा गौरव से एक बार ही रोमांचित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह गाड़ी के भीतर सुदीर्घ पथ अतिक्रम करने के पश्चात् मुक्ति के आनन्द में अदीर हो उठी हो।

युवक तन्द्राकुल हो रहा या, इस स्त्री के साथ होड़ लगाने में असमय वह बीरे-घीरे एक बेंच के रूपर पैर फैलाकर सो गया। वयस्क पुरुष स्नेह की हँसी हँसते हुए स्त्री की आरे देखकर सुन्दर पञ्जाबी भाषा में बोला-सारे रास्ते तुम सोई हो, और हम जगे बैठे रहे हैं! अब नींद आ रही है, देखों विरक्त न हो, सुपचाप बैठी रहो, गाड़ी आने में अभी बहुत देर है।

स्त्री ईनी-चेयर पर बैठी पैर हिलाती हुई हँ सने लगी। उसकी हर बात में हेंसी रहती है। कमरे की छत की आरे देखने पर भी उसकी हँसी रोके नहीं दकती।

बहुत समय बीत गया। युवक के नाक से विचित्र शब्द सुन स्त्री बार-बार उसकी श्रोर कीतुकवश देख रही थी। श्रकस्मात् स्प्रिंग के दरवाज़ की श्रोर देलकर उसके दो चञ्चल नयन-रूपी तारे स्थिर हो गये। सीघी हो वह उठ बैठी। मुँह घुमाकर देखा कि उसके चाचा तन्द्रालीन हो रहे थे। शब्द पाकर वे जग उठेंगे; इस लिए उसने घीरे-घीरे श्रपने चप्पल निकाले, उसके बाद दवे पैर वह दरवाजे के पास श्राई।

दरवाजे के दोनों पर्लों के ठीक नीचे बाहर अपने मनिहारी के बक्स को रखें कुन कुन कुनावाला बैठा है। इतना बड़ा लोभ वह संत्ररण न कर सकी, घीरे से हॅंसी, उसके बाद जमीन की श्रोर कुक दरवाजे के नीचे की श्रोर से घीरे-घीरे एक हाथ युसाकर क्रिये-छिपे क्तट से काँच की एक पुतली उठाकर हाथ खींच लिया। कुन कुनावाले ने कोई उत्तर न दिया।

किन्तु स्त्रों के मन में आगे ऐसी बात न आई थी। उसने सोचा था, यह चोरी निश्चय दी हाथों-हाथ पकड़ी लायेगी, उसके बाद थोड़ी देर तक खिचा- खिची होगी, और ठीक उसके बाद वह जोर लगाकर हाथ खींच भा आयेगी। लड़का हल्ला करते हुए कमरे में युस आयेगा, तब वह बोतेगे क्या तुमने मुक्ते केते देखा है ! मैं तो दरवाजे के इस पार थी! किसने हाथ बढ़ाया था, मैं क्या जानूँ !—लड़के को रोने-रोने होते देख वह उस पुतली को लौटा देगी! समनयसो लड़के को छुकाने में उसे बड़ा आनन्द आता था।

उसकी हँसी कक गई। चचा की आर एक बार ताककर दरवाजे का एक परला खींच मुँह बाहर निकाल उसने देखा कि लड़का दीवार में सर लगा अकातर भाव से सो गया है, इस समय सारे बक्स की चोरी होने पर भी शायद उसकी निद्रा भंग न होती। सारे दिन के परिश्रम की एक कहण क्लान्तिमय छाया उसके निद्रित मुख के ऊपर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है।

इस अवस्था में कोई भी इस तरह सो सकता है, स्त्री की घारणा में यह बात न आई। अपने स्वाभाविक अनरूप कोमल कंठ से उसने पुकारा—'दोस्त ?' फेरीवाले के जगकर जल्दी-जल्दी सीधा होते ही वह बोली—अगर तुम्हारों चीजें अभी चोरी हो जातीं ?

लड़का अपनी मातृभाषा में बोला—चोरी ! सर नहीं फोड़ डालूँगा ! उसके बाद ही उसने रवर की एक चिड़िया उठाई श्रीर उसका पेट दवाकर सीटी बजाते हुए कहा—लो, छः पैसा ! स्त्री मुसकिराते हुए पायजामा सँभाल बक्त के पास बैठकर बोली— तुन्हारी सभी चीजें ठीक-ठोक हैं ! देखो, देखती हूँ !

लड़का एकबार उधर श्रांख घुमा निश्चिन्त ही बोला—लो न, दुम्हें क्या चाहिये...यह लो 'मनीबेग'—दो श्राना !

'में वह नहीं चाहती।'

'श्रच्छा, यह लो ज़र्दा डिविया — एक श्राना। जरी का फीता लोगी! सात त्राने गज! श्रीर यह लहू है, लहु, दो-दो पैसे!'

'मैं स्त्री हूँ, लट्ट स्या करूँगी!'

'तब क्या लोगी ! श्रारमी चाहिये मुँह देखने के लिए ! तुम्हारा मुख सुन्दर है !'

नया लाइसेन्स पाकर लड़के ने पहले-पहल कारवार शुरू किया है, अभी तक उसे प्राहक पहचानने का अच्छा जान न हुआ है। उसने कहा—तभी तो इतनी हैरानी है; बोलो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, उसी के मुताबिक चीज़ हुँ दुकर देता हूँ।

'पैसा ? पैसा में कहाँ पाऊँगी ?'

लड़के ने उसके मुख की श्रोर देखा, श्रौर उसके बाद श्लेषपूर्ण हँ सी हँ सते हुए दूसरी श्रोर मुँह धुमाकर बोला — जाश्रो, जाकर सोश्रो। इतनी देर तक मोल-तोल —

स्त्री डिगी नहीं, नाना प्रकार के चमकते श्रीर भलकते खिलौनों एवं मिन्न-भिन्न तरह की शौकीनी की चीजों के बीच उसकी दृष्टि खो गई थी। बार्ये हाथ की मुट्ठी में काँच की पुतली को पकड़े अपनी छाती के पास दबा रखा था। हो सकता है, वह सोच रही थी कि चोरों की वस्तु को लौटा देने की लज्जा को वह किस प्रकार सह सकेगी!

लड़के ने फिर इघर मुँह फेरा। इतनी बड़ी अवजा सहकर भी जो बैठी रह सकती है उसके प्रति, न जाने क्यों, उसके मन में थेड़ी सहानुभृति पैदा हुई। दोनों ही प्राय: समवयसी थे। एक के पास यह विश्वाल पृथिवी केवल

रूपक का कल्पन्नोक, त्रानन्द का मोह-मन्दिर, स्वप्न की श्रमरावती है; श्रीर एक धूलि-कंटकाकी एँ रूढ़ वास्तविकता का पियक, जीवन-संग्राम का श्रमहाय पदातिक,—यह पृथिवी उसके लिए है, श्रपरिसीम दुःखमय, श्रमहनीय श्रमि- जतामय, श्रमन्त वेदनामय!

दोनों प्रायः सटकर बैठे। एक नदी मानो एक विस्तृत मरूभूमि की सीमा पर श्राकर रक गई हो। उसकी उन सुन्दर श्रांखों में श्रांख गड़ाकर लड़के ने प्रश्न किया—तुम्हारा नाम १।

'नाम ! सुनोगे ! शान्तिदेवी । तुम्हारा नाम ?'

निर्जन स्टेशन तथा अन्धकाराच्छादित रेल-पथ की आरे आखि फेरते हुए योड़ा हँसकर बोला—मेरा नाम सुनकर स्या करोगी दे तुम्हें तो याद रहेगा नहीं।

शान्ति बोली—तो मेरा नाम तुमने क्यों जान लिया है बोलो जल्द । लड़के ने बात बदल दी । नाम बताकर वह इस निभूत वार्तालाप की यवनिका को गिराना न चाइता था । बोजा—तुमने कुछ ख़रीदा नहीं, मेरा काम किस तरह चलेगा बताश्रो तो है श्राज सारे दिन में कुछ भी... तुम्हारा घर कहाँ है ?

शान्ति बोली — पंजाब ; श्रमृतसर । 'इधर कहाँ श्राई हो ?'

शानित ने इस बार मुख लज्जारक कर सर भुका लिया। लड़के ने जो प्रन किया, वह मानो किसी निकट आत्मीय का था। छोटी लड़की इस बीच भूल गई है कि लड़का एक साधारण फेरीवाला है, पूर्व परिचय उसके साथ एक बिन्दुमात्र भी नहीं!

'चुप क्यों हो ?'

शान्ति बोली—मैं पहले-पहल श्रपने चचा के साथ इस मुल्क में श्राई हूँ।—श्रीर वह लड़का, जो फों-फों नाक बजा रहा है—वह भी हमारे साथ जा रहा है।—यह कहकर उसने दरवाजे के भीतर सोये युवक को दिखलाया।

'वह तुम्हारा कीन है ?... फिर चुप्पी साधी ? बोलोगी नहीं ?' आखिरकार शान्ति स्त्रीकार करने के लिए बाध्य हुई, कि युनक के साथ उसका विवाह हुआ है। काका उसे नौकरी दिलाकर ससार चलाने के लिए काली मिट्टी लिये जा रहे हैं, चाचा टाटा कम्पनी के बड़े नौकर हैं न।

लड़के ने अपनी वस्तुश्रों की श्रोर देखकर कुछ च्या तक न जाने क्या धोचा, उसके बाद एक छोटा श्रलक्ष्य निःश्वास फॅककर बोला — श्रव सुके जाना होगा, उस लाइन में श्रभी गाड़ी श्राएगी। श्रीर सुनो, उस समय तुमने मेरा नाम जानना चाहा था न १ मेरा नाम है बदरी।

यह बात कह उसके उठने की चेष्टा करते ही शान्ति बोली—इतनी रात में तुम्हारी चीज़ें कोई खरीदेगा नहीं। श्रीर मैं भी यहाँ श्रकेले बैंठे-बैंठे क्या करूँगी ?

बिलकुल अद्भुत प्रश्न ! आध घंटे के साधारण परिचय के बाद इतना बड़ा दावा किया जा सकता है यह बात बदरी को मालूम न थी। उसने समस्ता, शान्ति कम स्वार्थी नहीं! हॅंसी-खेल की तरह थोड़ी देर तक उसका मन बहलाकर गाड़ी आते हो वह अपने स्वामी के साथ चली जायगी। उसके लिए छोड़ जायगी केवल निर्जन उदाधीन स्टेशन, शाहक के लिए व्यर्थ की होड़-धूप, और एक नि:श्वास! और उसे किसी एक दिन की कोई एक कहानी याद आई। नहीं, यह नहीं होने का! शुब्ध अभिमान के साथ वह बोला—भाई, तुम जाओ अपने चाचा के पास।

'नहीं जाऊँगी, दुम क्या करोगे ? यह लो मैं बैठी हूँ ।'--- कहकर शान्ति खिलौने के बक्स के एक कोने को पकड़कर बैठ रही।

बदरी ने कहा—मेरा नुकसान कौन देगा ! शान्ति बोली—तुम्हारी चीज़ तुम ही दोगे !

बदरी ने फिर उठके मुख की श्रोर देखा। विदेशिनी की दोनों सुदीर्षं गंभीर काली श्रांखों में एक निर्लित चाह भरी है। उसके मांथे की वेणी उठकी गोद में भूज रही है। कोमल, पर मजबूत हाथ में एक सोने की चम-कती चूड़ी है, छोटी श्रॅंगुली में एक छोटी श्रॅंगूठी है, दोनों पैर धून-मैल लगकर श्रोर भी सुन्दर हो उठे हैं। शीत-प्रधान देश की स्त्री होने के कारण पुख के ऊपर रक्त की श्राभा स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही थी। बहुत-सी यात्री-गाड़ियों में बदरी ने श्रनेकों सुन्दरी स्त्रियों को देखा है, परन्दु हतनी क्षयती नारी को इतने निकट से उसने श्रीर कभी न देखा था। इस किशारी का द्या खुड़ाकर चले जाने की मानसिक दृढ़ता वह भूल गया था।

बदरी बहुत देर तक उसकी आंख में आंख गड़ाकर बोला—में उम्हें पहचानता हूँ !

'हटो, मुक्ते कभी देखा है जो पहचानोगे!'

श्रमिभृत होकर बदरी ने कहा—हीं पहचानता हूँ, जहर पहचानता हूँ, विने तुम्हें इसके पहले भी देखा है।

'कहाँ देखा था !'

गर्दन घुमाकर बदरी ने एक बार रेल-पथ की श्रोर देखा। कहाँ देख रहा है वह क्या जाने ! स्मरण के उस पार तक उसने एक बार जल्दी से रेखा। समुद्रसहित पृथियी तथा नच्च-खचित श्रानन श्राकाश की सेर वह सन-ही-मन कर श्राया। उसके बाद गर्दन टेढ़ी कर बोला—हाँ ठोक है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ—इसके पहले देखा जो है।

उ छ के ह इ श्रात्म-विश्वास की श्रोर देख शान्ति हँसी । हँसकर बोली — तब इस जन्म में नहीं!

दोनों बैठकर गण करने लगे। शान्ति ने कहा—उन लोगों का घर श्रमृतसर में 'जलियानदाजा बाग' के पास ही है, श्रौर थोड़ा श्रागे 'घंटा घर' है—वहीं जहाँ तालाब के बीच में 'सोने का मन्दिर' है। उसके पिता रेशम का कारबार करते हैं। एक बार कभी वह लाहौर जाकर घुड़दौड़ देख श्राई थी!

बदरी ने कहा — उन लोगों का घर पास के ग्वालों के महत्ते में है। उसका बाप दूध वेंचता है। उसका मामा 'धर्मशाले' का दरबान है। एक बार श्रांधी में उन लोगों का मकान गिर गया था। उसको मा पगली है। चम्पा नदी में वे प्रायः मछली पकड़ने जाया करते हैं।

एक चुप होता श्रौर दूषरा बोलता, इस तरह उनकी श्रात्म-कहानी घोरे-धीरे चलती रही । जो नया मित्र होता है, वह श्रपने साथ नवीन विस्मय लाता है । उसके हृहय को थाह लगाने के लिए संरूर्ण मन के कौत्हल की सीमा नही रहती ! श्रामने-सामने बैठ दोनों ने श्रपने-श्रपने श्रन्तर के कपाट खोल एक दूसरे को आभिनन्दित किया पथचारी गृहवधू के बीच कोई भिन्नता न रह गई। समवयस के निःसंकोच वार्तालाप द्वारा इस तरह उनका गंभीर परिचय, प्रीति, सख्यता तथा भाव का आदान-प्रदान हुआ।

श्रकस्मात् एक कुत्ते के प्राणपण-कहण चीत्कार ने बाधा उपस्थित की ।
मालूम होता है, वेचारा श्राहार संग्रह करने के लिए लाइन की श्रोर उतरा
था, वहीं पर एक चलती हुई मालगाड़ी के चक्के से धक्का लग गया । जब कुत्ता चीत्कार करते हुए एक श्रोर के प्लैटफार्म पर चढ़ा, तो श्रान्ति ने देखा कि वह एक पैर उठाये विकृत श्रार्त्ताद करते हुए लंगड़ाते-लंगड़ाते भाग रहा है. उसके उस पैर से भर-भर रक्त बह रहा है।

भयभीत, विवर्ण तथा आहत मुख से उसने बदरी की ओर देखा। उस समय उसका सर्वोङ्ग थर-यर काँप रहा था। किन्तु इतनी बड़ी दुर्घटना होने पर भी मालगाड़ी की गति थोड़ी भी जुएए। न हुई, पहले की तरह मन्यर गति से वह अपने रास्ते पर चलने लगी।

बदरी उसकी श्रोर देखकर थोड़ा हँसा। बोला—ऐसा तो बराबर होता है। कितने कुत्ते इस तरह...उस दिन एक कुली पार होते समय—वस, देखते-देखते उसका एक पैर चक्के के नीचे पड़ गया।

शानित चुप रही। कहीं दूर जाकर रह-रहकर उस समय भी कुत्ता श्रात्तनाद कर रहा था, वह उसी श्रोर देखती रही। उसने सोचा, निष्ठुर पृथिवी! एक श्रमहाय प्राणी चिर जीवन के लिए पंगु हो गया, किसी ने उसकी श्रोर घूमकर देखा तक नहीं! जो प्रतिवाद नहीं कर सकता, जिसकी वेदना की कोई भाषा नहीं; उसका जीवन क्या हतना तुच्छ, इतना श्रमादरणीय है?

शान्ति की दोनों श्रांखों में श्रांद् भर श्राये। यह दएड मानो उसी के लिए था, यह श्राघात मानो उसकी छाती पर लगा! जो दूसरी का दुःख अनुभव करता है, वह बराबर दुःखी रहता है। शान्ति जीवन में कभी सुखीन हो सकेगी!

बदरी ने कहा — श्रौर भी हैं, तुम तो जानतीं नहीं, देखती क्या हो ? हम लोग उधर घूमकर देखते भी नहीं। श्री इनी से श्रीख पोंछकर धीघी होकर बैठते ही बदरी उसे धमफाने लगा, इस दुनिया में कितनी श्रोर कितने ही कहण हुएय प्रतिदिन देखे जाते हैं। वे सब इससे श्रोर भी निष्दुर, श्रीर भी भीषण, श्रीर भी मर्मान्तक! बदरी ने हँसकर कहा—तुम्हारी तरह कमजोर दिल होने से संधार में हमारा रहना नहीं होता!

बदरी, मालूम होता है, श्रपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार और कुछ व्याख्यान देने की चेष्टा कर रहा था, सहसा चाचाजी को शान्ति के पास आकर खड़े होते देख उसकी बात बन्द हो गई।

चाचाजी शान्ति का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले — श्रव गाड़ी श्रा रही है! जल्दी कपड़ा बदलो। सोहन सिंह को उठा दो।

शान्ति जाकर सोहन सिंह को भटका दे जगा, कपड़ा ले स्नान-घर में घुसी। वह रोई है, इसे लेकर उसकी लजा की सीमान रही। लड़का निश्चय ही उसकी निन्दा करेगा!

चाचाजी बोले — फिर त् मेरी लड़की के पास अपनी चीज़ें बेचने आया था ? बदमाश !

बदरी बोला—गरीव आदमी हूँ सरदारजी, यही तो मेरा रोजगार है ! यह कह अपना बक्स ते वह कुछ दूर चला गया । चाचाजी ने मानो उसे बतला दिया, शान्ति और उसकी अवस्या में कितना अन्तर है, कितनी देर के लिए वह कुग का पात्र हो सकता है!

श्रम समय रात शेष हो रही थी, जब फिर सब लोग हाथ में अपनाअपना माल असवाब सँमाले हुए प्लेटफार्म के उत्पर आये। दूर से शान्ति
को देख बदरी अवाक् रह गया। इस बीच उसने कपड़े बदले हैं। इस बार
उसके परिधान में वैंगनी मखसज़ के उपर सुनहली जरी का सुन्दर काम
किया हुआ पायजामा, शरीर पर गरद का कुरता, माथे पर नीले रंग की
आहिनी और पैर में जरी का ज्ता। शान्ति ने एक बार चारों ओर देखा।
बदरी पर उसकी नज़र न पड़ी। पड़े ही क्यों! उसके साथ भारी व्यवधान
जो है! बदरी ने सोचा, इस महीयशी के संग थोड़ी देर पहले की उसकी अनधिकार घनिष्ठता का कोई अर्थ है? उसके अख्यात नगरय जीवन में शान्ति

केवल भिन्ना की तरह दे गई, साधारण मैत्री का यत्सामान्य गौरव, यत्किंचित् सौभाग्य! वह स्त्री उसके श्रारे पर तुच्छता तथा सुद्रता की लजा का जो लेपन कर गई, वह उसे किस तरह छिपायेगा १ बदरी दरिद्र था सही, किन्तु वह अपनी स्पर्धा को दूर न कर सका। राजकन्या के साथ भेंड़ चरानेवाले लड़के की दोस्ती ? यह मिथ्या है, असंभव है, यह गप्प है, जिस पर कोई विश्वास न करेगा!

लकड़ी का पुल पार कर वह उस श्रोर चला गया। छोटी लाइन की गाड़ी श्रभी छूटेगी। बदरी केवल घूमने लगा, यात्रियों से विनय कर खिलौना श्रीर मनिहारी बिकी करने में उसे श्रीर किच न रह गई। थोड़ी देर के बाद गाड़ी उसकी श्रांखों के सामने से घीरे-घीरे स्टेशन छोड़ चली गई।

वह एक स्थान पर श्रा बैठा। उसके मुख की भाषा मानो को गई है! उसमें स्फूर्ति न रही, वह क्लान्त हो गया। वह, हो सकता है, यह फेरीवाले का कायर काम श्रीर श्रधिक दिन नहीं कर सकेगा। बदरी को मालूम हुश्रा, यहीं पर थोड़ी देर श्रांकें बन्द कर सो लेने पर ही उसे चैन मिलेगा।

उसी समय उस श्रोर की लाइन पर डाकगाड़ी श्रा गई।

कैयल तीन सिनट ठहरेगी। उठो बदरी, समय नहीं! तुम्हारे इस अकारण अवसाद का मूह्य ही क्या! कौन समझेगा एक पलक में किसका जीवन किस समय व्यर्थ हो गया! अपने ग्वाले पिता के निर्दय शासन का स्मरण कर उठ खड़े हो! किसने कहा कि तुम क्लान्त हो!

बदरी भाषी लेकर फिर जल्दी-जल्दी दौड़ा।

लकड़ी का पुल पकड़े वह द्रुत वेग से उतरा आ रहा था — वस, उसका चक्स एक श्रोर एकदम भुक गया! हड़-्हड़् कर उसकी सब मिनहारी सीढ़ी के ऊपर छितरा गई। जो पीछे से आ रहे थे उनमें से कोई सब को शैंद गया, किसी ने पैर से ठुकरा दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने कहा — श्राह! उन्हें एक-एक कर चुन जब उसने सबको एकत्र किया तो घएटा पड़ गया। फीते को गले में ठीक से लगाकर वह फिर नीचे उतरा। गाड़ी के पास आते ही एक श्रादमी ने उसे खड़ा कर एक पैकेट सिगरेट खरीदा। उसके बाद एक दियासलाई ली।

'बंगाली बाबू, जस्दी पैसा दीजिये !'

'ऋरे ठहरो, एकदम लाट साहेब !'—कह बाबू ने पैकेट खोल एक सिगरेट निकाल दियासलाई जला उसे धराकर बोले —िकतना !

'तेरह पैसे !'

'भागो, सब तो ग्यारह पैसे में देते हैं श्रीर त्...सब मिला तीन श्राने दूँगा।'

'अञ्छा वही दोजिये।

बाबू ने एक रुपया निकाला । मालूम होता है रुपया भँ जाना ही उनका उदेश्य था । बदरी को फिर थैली निकाल रुपए का खुदरा गिन-गिनकर देना पड़ा । एक चवन्नो को ख़राब बतलाकर बाबू ने चार इकन्नियाँ लीं ।

फिर कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक और आदमी ने उसे रोककर पूछा—एनामेल के चम्मच का दाम क्या ?

शान्ति जो उसे हाथ के इशारे से दूसरी गाड़ी से जुला रही थी, वह बदरी की नज़र से न बच सकी। उस स्रोर एक बार देख निःश्वास रोककर वह बोला—दो स्राने, लीजियेगा ?

'खूब टिकाऊ होगा तो छः पैसे मिलेंगे।'

सीटी बज गई है। बाबू के पास चम्मच रखकर ही वह शांति की श्रोर दौड़ा, पैसे लेने का समय न मिला। गाड़ी खुल गई है।

किन्तु शान्ति के पास बहुत देर कर पहुँचा। श्रीर उसे बोलना ही क्या था! पास पहुँचते ही वित्रत तथा विपन्न हो शान्ति ने हाथ बढ़ाकर किंच की पुतली उसके बक्स के बीच फेंक दी। उसके बाद हँसकर बोली—चुराई थी।

बक्स को रास्ते के ऊपर रख न जाने क्यों बदरी दौड़ने लगा। गाड़ी के साथ-साथ—भोले बच्चे की तरह, अर्थाचीन की तरह। शान्ति गर्दन बाहर कर बोली—अब तक कहाँ थे ?...हाँ, हाँ, गिर पड़ोगे! रको, रको ...पागल की तरह...

गाड़ी तेज चलने लगी। विदेशिनी स्त्री ने खिड़की से आधी देह बाह

कर हँसते हुए अपना सिर छू विदाई का अभिवादन किया! शीघ ही बीच का व्यवधान दीर्घ हो गया।

लौटकर बदरी ने पुतली की श्रोर एक बार देखा। शान्ति के हाथ में पकड़े रहने से वह उस समय भी श्राद्र तथा उष्ण थी। मन-दी-मन उसने प्रतिज्ञा की, इसे वह श्रौर न बेचेगा, श्रपने फूस के घर के बाँस के बन्धन में बाँधकर रख देगा। कोई जिसमें जान न सके कि यह पुतली उसके जीवन की सबसे बड़ी व्यर्थता का चिह्न है!

गाड़ी जिस पथ में श्रद्धश्य हो गई, उस श्रोर बहुत हूर तक उसने एक बार देखा। कुछ दीख न पड़ा; केवल उस पथ की दोनों श्रोर बबूल के चने जंगल की सीमा पर प्रातःकालीन श्राकाश थोड़ा-थोड़ा लाल हो रहा था।

नये दिन फेरी करने के लिए बदरी ने भुनभुना उठाकर बनाने की कोशिश की; परन्तु केवल उसका द्वाय भर कॅपा, भुनभुना और नहीं बजा।

# डन्टोलॉजी

[सन् १६०६ ई० में मृशिदाबाद जिले के इस्लामपुर नामक गाँव में अपनी निव्हाल में नन्दगोपाल सेन का जनम हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीयुक्त वसना इमार सेन-गृत था। मैट्रिइलोशन परोद्धा में इन्होंने बंगला भाषा में प्रथम स्थान पाया था और इसके लिए कज़कत्ता विश्वविद्यालय से स्वण-पदक भी प्राप्त किया था। बी० ए० परीद्धा में इन्होंने अंग्रेजी में आनर्ष प्राप्त किया था। इन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट और दुःल भोगकर शिद्धा प्राप्त की था। इन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट और दुःल भोगकर शिद्धा प्राप्त की थी। पहले ये 'आनन्द बाजार-पत्रिका' के सहकारी सम्पादक का काम करते थे; इसके बाद इन्हा दिनों तक कलकत्ते के एक स्कूल में अध्यापक का काम भी करते थे। आजकल ये विश्व-भारती में अध्यापक का काम करते हैं शिर रवोन्द्रनाथ के प्रत्यों का सम्पादन भी करते हैं। काव्य, नाटक, गल्प, उपन्यास, साहत्य को आजोचना आदि सभी प्रकार की रचनाओं में नन्दगोपाल ने स्थाति प्राप्त को है। इनको अंग्रेजो रचनाओं का भी विशेष आदर हुआ है। किन्तु इनका नाम सबसे अधिक किव और स्थालाचक के रूप में ही प्रसिद्ध है!

बँगला साहित्य में हास्य रस को कहानियों का नितान्त श्रमाव है। कहा जा सकता है कि परशु म के श्राविमांव से पहलें सुक्वि सम्पन्न हास्य-रस बँगला में विलकुल था ही नहीं। इसके बाद जिन लोगों ने हान्य-रस की कहानियों लिखी हैं, उनमें से नन्दगोपाल जी ने ही सबसे श्राविक ख्याति पाई है। इनका हास्य जिस प्रकार एक श्रोर मावों की दृष्टि से बहुत ही गूढ़ होता है, उसी प्रकार दूसरी श्रोर वह श्रत्यना सुष्ट भी होता है। ये कमा व्यक्तिशाममण के द्वारा श्रथवा श्रस्या प्रकट करके किसी को नहीं हैं गते। इनके हास्य में यह विशेषता है कि जिन लोगों के सवन्ध में ये हँसी की कोई बात कहते हैं, वे लोग स्वयं भी वे बात सुनकर हँस सकते हैं। इनकी बहुदर्शिता श्रीर विद्वत्ता इनकी कहानियों को भाराकान्त नहीं करती। इनकी प्रत्येक बात में इनकी बहुदर्शिता श्रीर विद्वत्ता को स्वाप तो श्रवश्य पाई जातो है, लेकिन

पर भी अन्त में इनकी सरल नैर्व्यक्तिक रहस्य-प्रियता ही विजयी होती है।
यद्यपि इनकी एक-दो कहानियाँ कुळ अश्लील भी हो गईं हैं, लेकिन फिर भी
उनमें हास्य-रस की जो विशेषता दिखाई देती है, वह उपेद्या के योग्य नहीं
है। किन्तु इनकी हास्य-रसवाली कहानियों की अपेद्या गंभीर कहानियाँ ही
अधिक प्रसिद्ध हैं। 'डेन्टोलॉजो' नामक कहानी पाठ को को स्टीफेन लीकॉक
अथवा स्टेशी एमोनियर की कहानियों की रचना-शैली का स्मरण करा
देगी। सुना जाता है कि इस कहानी में जो विषय है, वह एक स्ची घटना
है लिया गया है।—प्रधान संपादक।

उसके दाँतों में ही कहीं कोई खराबी है—नहीं तो वह दिन-दिन क्यों सूतता जारहा है ? ठीक हुआ कि उसी दीन आॅफ्स से लीटते हुए वह प्रसद्ध डेन्टिस्ट डाक्टर फैयाज के साथ मुलाकात करेगा। रिसक ने कहा—फैयाज अमेरिका से लौटे हुए और दांतों के विषय में स्पेशालस्ट हैं। इसके सिवा वे बड़े सज्जन आदमां हैं; उनका चार्ज भी मॉडरेट है। रासक साथ में. जा सकता था; पर सक्थ्या-समय उसे ट्यूशन के किए जाना था।

वंकू जिस समय फैयाज की डिन्पेन्टरी में पहुँचा, उस समय सन्ध्या ही चला था। एक नौजवान आसरटेन्ट कुर्सी पर बैठे कई हिसाब-पन्नों को देख रहा था और डाक्टर सहन एक आराम-कुर्सी पर लेटे हुए एक डपन्यास पढ़ रहे थे। दो-एक स्त्री-पुरुष चुपचाप बैठे थे। दरवाजे पर से शो-केत मे रखे कई जबड़े, दाँत आदि दीख पड़ते थे और भीतर को दीवार पर भी उन्हों के अनुरूप कई तस्वारें थीं; किन्तु सबसे मजेदार था साइनबार्ड!

दरवाजे पर से भाकते ही अधिस्टेन्ट ने कहा-शाहये, भीतर आहये !

बंकू ने भीतर जाते ही नमस्कार किया। उसके पीछे की आर से भारी गते का एक आवाज आई—इस बुसी पर वैटिये । कंकू न चौंककर पीछे की आर देखा—कोट-पैन्टघारी एक पुरुष पुगव को। मैं सम्भता हूँ ये ही है स्वनामधन्य डाक्टर ए० फैयाज डी० पा० टी० एम० एस०। और एक बार नमस्कार कर बंकू गद् से बैठ गया। इसी बीच रोशानी जलाई गई।

श्रिंक्टेन्ट ने कहा-कहिये।

'जल्दी-जल्दी मुफ्ते ही उनसे कहने की इच्छा है। रिक्त ने कहा है कि उनके मुकाबले कोई डेन्टिस्ट नहां, तभी तो बेलिया घाटा से यहाँ इतनी दूर श्यामना जार श्राया हुँ, साहन !'

'मुक्तसं कहिये तो मैं उन्हें समका दूँगा।' 'क्यों, क्या मेरे साथ मेंट करने से उनकी इजत में बट्टा लगेगा ?' डाक्टर ने हुकार किया—श्राह्ये, यहाँ श्राह्ये। बंकू श्रस्त-व्यस्त द्दाजत में ही उनके सामने जाकर बोला—देखिये, यह क्या हुआ है. समक्ष में नहीं श्राता—शरीर पुष्ट नहीं हो रही है श्रीर मन भी उदास रहना है।

'कन्य यहाँ तो केवल दातों की चिकित्सा होती है — वह चाहे स्टोन हो, कैविटी हो, पायरिया हो, पैच हो, गमसोर हो — शारीर का वा मन का ..!'

'यह जानता हूँ। पहले मेरी बात सुनिये। तरह-तरह का ट्रटमेन्ट ट्राईं किया, पर कोई फल न हुआ। उसके बाद किताब में दाँत के उत्तर एक आर्टिकिन पढ़ा, सोचा उसे एक-बार दिखलायें — यदि उससे काई लाभ हो।'

डाक्टर संधि हांकर वैठे। उसके बाद बक् की श्रोर बक दृष्टि-निचेप करते हुए बो ।—एक्सक्यूज़ मी, श्राप क्या करते हैं !

'मैं ? टेंगरा स्लॉटर हाउस का किरानी...।'

'श्राई भी। तो श्राप किरानीगिरी करते हुए भी डेन्टोलॉ जी लेकर करूचर करने का समय पाते हैं। बड़ी खुशी की बान है। देखिये, द'त की कद्र नहीं समभने के कारण ही यह देश इतना बैक वर्ड है। श्रमेरिका में नाइन्टी-एट परमन्ट स्त्रयाँ दाँत तोड़वाकर फौर्स्स टीथ जगवाती हैं, तभी उनकी चूमने के लिए लांग इतने व्यय रहते हैं श्रौर हमारे देश की लड़कियाँ! वे कपड़े का श्रांवल देकर..! इसीलए श्राजकल भद्र पुरुषों के लड़के विवाह करना नहीं चाहते। मानो जाति ही मर गई—फिर भी दाँत का मूस्य नहीं समभा गया।

'ठीक कहते हैं! इस देश की स्त्रियों के मुख से बड़ी बदब्...राम !'

'केवल गध ! इससे नाना प्रकार के रोग—श्रशी, भगन्दर, सिफ़िलिस, कॉलरा, ट्यवरक्यू नोसिस तक हो जाते हैं। लोग बड़े बड़े डाक्टर बुलाते हैं। वे क्या करेंगे ! उसका मूल है दांत...उसी की चिकित्सा होनी नाहिए। पैर में बात श्रीर माथे में मालिश ! फूल्प ! जनाव विज्ञडम टीथ निकालने से फ़िफ्टां-टू परसेन्ट पागल श्रच्छे हो गथे हैं। दांतों के उपकार के वर्णन का श्रन्त है भला ! मैंने इस विषय में एक पेपर 'शरीर-रच्का पत्र में लिखा है।

शरीर-रच्न ? उसी के ही एक पन्ने का ठोगा एक पैसे की लाई से भरा हुआ बंकू के हाथ में पड़ा था और वही दांतवाला लेख। निश्चय ही वह पेपर इन्हीं का था ? ईश्वर का क्या योगायोग है जय बाबा तारक-नाथ की ! इम बार बंकू अवश्य ही रोग-मुक्त होगा। किन्तु क्या सचमुच दांत उखाड ही देगा ?

तब क्या मेरे दाँत भी उखा इने होंगे !

'गुड हेवन्स ! ठहरिये, पहले एकजामिन कर देखें। श्रीर श्रगर उखा-इना ही पड़े तो भय क्या ! यह देखिये न, मैंने दोनों श्रोर के दाँतों को तुह्वाकर बनावटी दाँत लगा रखे हैं—मेरे श्रिसस्टेन्ट मि० समद भी… दिखनाश्रो तो तुम भी।' बोजते ही घड़ से डाक्टर साहब ने दोनों तरफ के दाँत निकालकर बक् के सामने रख दिये, समद ने भी मालिक का श्रमु-सरण किया।

'अपने कर के दूसरों को खिखाना चाहिये, क्या कहते हैं ?'

बंकू की अवस्था उस समय सम्मोहित-सी हो रही थी; वह स्तब्ध हो सब देखना सुनता रहा। डाक्टर साहब एकबार 'आता हूँ' कह पदी हटाकर बगल व कमरे में गये। बकू बैठे बैठे तरह तरह की बातें सोच रहा है। हटात् 'ढक' की आवाज हुई। पीछे घूमकर बंकू देखता है कि तुरन्त कब से उठकर आये हुए भूदें की शकल का एक लिक्-िक् आदमा दरवाज़े से उँगली हिलाकर ताकते हुए पुकारता है— क्कू के उठते ही 'साहब, जल्दी मागिये, भागिये' कहते उसने दौड़ना आरंभ कर दिया। भागिये, भागिये! बंकू ने एक बार पीछे फिरकर देखा, उसके बाद न जाने क्या इच्झा हुई— उसने सीधा दौड़ना आरंभ कर दिया। बह आदमी आगे-आगे और बंकू पीछे-पीछे। प्राय: आधे मील तक हसी तरह दौड़ने के बाद वह आदमी हैदोपार्क में घुसा, बंकू भी पेछे-गीछे घुसा।

रात हो गई—दो चार स्त्रो-पुब्ब इधर-उधर चहलकदमी कर रहे हैं— दोनों ही घास के ऊपर बैठ हाँफने लगे।

बंकू बोला-क्या मामला है भाई!

'ठहारये, रिकाब पर पैर रखे हुए हैं न ? प्राण बचे यही बहुत है।

'काबुली मटर चाहिये, गरम-गरम !'

'साइव खरीदिये न दो पैसे का-गला तीता हो गया है !

बंकू ने खरीदा। श्रादमी श्रांख मूँदकर श्रालिधी भाव से एक-एक मुट्टी मटर मुँह में डालने लगा। बंकू के उद्देग की श्रोर उसका श्रिशुमात्र भा ख्याल न रहा।

'क्यों ? बोलिये न ! श्राप भी श्रच्छे श्रादभी हैं।'
'श्रोह, एकदम भूल ही गया। हाँ, श्राप वहाँ गये क्यों थे ?'
'दांत निकलवाने।'

'क्यों, क्या आपके घर में कोई नौकर-चाकर नहीं है ? अन्त में स्त्री तो है—उसते दाँत उखड़वा सकते थे। उसके पास क्यों गये थे ? वह भारा डाकू है, साहब !'—इतना कहते ही आदमी फूट-फूटकर रोने लगा। बात क्या है ?

'श्राप रोते क्यों हैं !'

'क्यों न रोऊँ, आप क्या करते हैं ! ज्यलज्यान्त बहु — श्रीर, क्या मीठी हुँसी ! श्रो हो –हो !'

बंकू विलकुल स्तब्ध हो गया। किसी बदमाश या पागल के परुते पड़ा हुआ। समभ वह घवड़ाकर भागने का रास्ता खोज रहा है। किन्तु डिस्पेन्सरो से यह कारड करने के बाद से अभी तक उसका शरीर कौंप रहा है अब और दौड़ना केवल कठिन नहीं—असंभव है। वह चुप वैठा रहा।

श्रादमी बोला — विवाह के बाद मैं विलक्कल इटा-कट्टा था साहब! एक बार हो 'कपोत-कपोती यथा उच्च-वृद्ध चूड़े'— खूब प्रगाढ़ प्रेम था, समके न!'

'किन्तु दाँतों से उससे क्या सम्बन्ध ?'

'ठहरिये, दांत ही उनका काल हुआ साहव ! आ हो-हो !'

'देखिये मेरा शरीर ऋस्वस्थ है; रात हो गयी है !'

श्रादमी ज़रा भी कुण्ठित न हुआ। वह बोला - मुनिये साहब, उसके बाद श्वसुर-साले बहू को दुर्गा-पूजा के समय ले गये - प्रेगनेन्ट थी न - जाने के समय मेरा गला पक इकर उसकी बलाई! श्रो:...?

'श्रो: असली बात क्या है ! कहिये न !'

श्रादमी गुस्ता हो गया।

'साहब, आप कैने आदमी हैं ? एक आदमी के सर्वनाश की कहानी सुन रहे हैं । थोड़ी देर ही हुई तो क्या। मालूम होता है आपकी स्त्री है...! 'बाह्य होकर बंकू ने कहा – कहिये, किट्यें !'

दो महीने के बाद समुराल जाकर देखता हूँ, यही रोग... श्रादर के साथ चूमा लेने गया! उस शैतान ने मुँद फेर लिया! इस मक्के का एक बार विचार की जिये, इतना प्रेम श्रीर यह हाल! गरम होकर ब ला — बदमाश, नहरों मैं तुम्हें सिखाता हूँ — कहकर घर चला श्राया। उसके सात दिन बाद ही... श्रो: हो-हो। — वह भद्र पुरुष श्रीर फूटकर रोने लगा।

'हुआ क्या ! डिलिवरी में...!

'श्ररे नहीं साहब! दाँत में कोटर हुआ था—हसीलिए देवीजी ने इ.स्वन न लेने दिया। इसी हरामी के पास चिकिता के लिए गईं। इसने ऊपरी जबड़े के दाहिनी क्योर के दाँत तोड़ने के बहते नीचे की वाई आरे के दाँत निकाल दिये। धनुष्टङ्कार हो गया! उसके बाद फिर किसकी ताकत जो बचाये! क्या कहते हैं ?

'तो आपने केस क्यों नहीं किया ?

'ज़रूरत क्या ? मैं अवेरे से शाम तक रास्ते में खड़े होकर रोगियों को भगता हूँ...यह क्या यथेष्ट दएड नहीं ?'

'त्रोह!' बंकू श्रव भागकर हो वच सकता है।

एक-ब-एक उसे मालूम हुआ कि उसकी सारी बीमारी आश्चर्यरूप से दूर हो गई है। वह उठ खड़ा हुआ।

श्रादमी बोला—जाते हैं! साहब, जो हो, मैंने आपका एक उपकार किया—तो आप दो आने पैसे दे सकते हैं!

इसी के लिए इतना श्रायोजन ! वंकू इस बार हा-हा कर हँस उठा !

## **SHE**

[ बुद्धदेव वसु का जन्म-स्थान ढाका है। वहाँ के विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० ए० की परीचा दी थी और उस परीचा में ये सर्व-प्रथम हुए ये। तब से ये कलकत्ते आकर रहने लगे और साहित्य का अनुशीलन करने लगे। छात्रावस्था में ही ये 'प्रगति' नामक मासिक-पित्रका का सम्पादन करते थे। इसी पित्रका में इनकी आरंभिक अवस्था की कविताएँ, प्रवन्ध और कहानियाँ आदि प्रकाशित हुई थो। सिहित्यक जीवन के आरंभ में बुद्धदेव किव के रूप में ही प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद ये कहानियाँ और उपन्यास भी लिखने लगे। यद्यपि एक संप्रदाय में ये बहुत कुछ प्रिय हुए थे, लेकिन फिर भी कहानियाँ लिखने के सम्बन्ध में ये अपने विशेष कृतित्व का परिचय नहीं दे सके थे। आज-कल ये कलकत्ते के रिपन कालिज में अध्यापक हैं। इन्होंने गद्य और पद्य में अनेक प्रन्थ लिखे हैं। ये अँगरेजी भी बहुत अच्छी लिखते हैं।

बुद्धदेव की कहानियों का मुख्य दोष यह है कि उनमें जो पात्र श्रीर पात्रियों श्राविम त होती हैं, वे बास्तिवक जगत् की नहीं हाती। जिस परिवेश में वे सब चलते-िकरते हैं, वह भी सत्य नहीं होता। ये वैदेशिक साहित्य में जिन नर-नारियों को देखते हैं, जो घटनाएँ श्रीर समस्याएँ देखते हैं. उन्हीं को ये बँगला में हू-बहू ले श्राते हैं। बंगाली समाज, संस्कृति श्रीर जीवन के साथ उनकी संगति नहीं बैठती। वे सब श्रवास्त्रिक होते हैं श्रीर बहिरांगिक माव में ही रह जाते हैं। रक्त-मांस के मनुष्य रवीन्द्र साहित्य में भा श्रिषक नहीं दिखाई देते। लेकिन किर भी उसमें इनके स्थान पर एक ऐसे भावा-दर्शमय मनुष्य का साचात् होता है, जिसे कल्पना में स्वयं ही गढ़ लिया जा सकता है। दोष श्रीर गुण तथा शाक्ति श्रीर दुवजता से युक्त जिन मनुष्यों के योग से हमारा नित्य का जीवन बनता है, उनसे यद्यपि रवीन्द्रनाथ के पात्र स्वतन्त्र होते हैं, लेकिन किर भी वे नितान्त काल्पनिक श्रीर मिथ्या नहीं जान पड़ते। बुद्धदेव की कहानियों का संसार नितान्त मिथ्या होता है। वह कल्पना-प्रसूत भी नहीं होता श्रीर श्रविज्ञात से उत्पन्न भी नहीं होता। वह

केवल अनुकरणागत होता है। तिस पर भी बुद्ध देव की भाषा और शैली अँगरे नी के अनुकरण के कारण अस्वन्त विकृत और अस्वन्छ होता है। इन सब इन्डाकृत नवानताओं के आधिक्य के कारण बंगाल में इनके संबन्ध में प्रायः बहुत कुछ टीका-टिप्पणी भी हाती रहती है। वास्तव में ये कोई विश्व अणी के गल्य-लेखक नहीं हैं। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि इनकी 'घरे ते अभर पलो' नामक कहानी अनेक दृष्टियों से विशेष उल्लेख के थोय है। फर भी बँगना-साहित्य की आधुनिक घारा का परिचय प्राप्त करते समय इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता।

#### भ्रमर

श्रन्दर से भ्रमर श्राई श्रीर श्राकर कहने लगी—श्रजी सुनते हो, जग्गृ बाबू के बाज़ार में गगाजी की बड़ी-बड़ी हिलसा मछलियों श्राई हैं। जाश्रो न, जाकर एक मछली ले श्राश्रो। श्रीर क्या; हिलसा मछलियों के दिन तो श्रब बीते जा रहे हैं।

उसका इस तरह बोलाना ठोक गुंजन की तरह नहीं था। आत्मा के कपर वह आकाश की छोत की तरह आकर नहीं पड़ता था। उनके एक एक स्वर से आक्ष्यन का नील प्रातःकाल विह्नल नहीं ही उठना था।

मैंने सिर उठाकर कहा—िंप्रये, जरा आँख उठाकर देखो; तुम्हारे नेत्रों की तरह आज आकाश नील है। स्वच्छ मेव बढ़े चले जा रहे हैं, टीक उसी तरह, जिस तरह मेर मन के ऊपर से होकर तुम्हारे स्वप्न जाते हैं और यह धूप निकली है संने में सुगन्ध हं कर। मैं सोचता हूँ कि कहीं यह तुम्हारा प्रम ही तो सारे विश्व में नहीं विखर गया है ?

में इतना ही कहकर न इक जाता। नहीं, मैं निश्चयपूवक जान्ता हुँ कि अभी में श्रीर भी कुछ कहता। लेकिन सहसा अभर का एक हाथ मेरे पुख के ऊपर श्रापड़ा। उस हाथ में अनेक प्रकार के मसालों की एक भिली हुई गन्ध थी, जो अचानक रहोई-घर से इकट्ठी होकर श्रा धुनी थी मेरे दिमाग में।—'बस बस, रहने दो। तुम्हारी यह भलमनसत अच्छो नहीं लगती।'

अमर का हाथ अपने मुख के जपर से हटाकर श्रीर अपने हाथ में लेकर मैंने कहा—प्रिये, ज़रा एक बार देखो। इस खिड़की के रास्ते अपने दोनों नेत्रों को एक बार अमर की तरह बाहर भेजो। स्वर्ग झाज खुनकर नेत्रों के सामने आ गया है। उर्वशी का भत्तमला सौचल आज हवा में हिल रहा है। ऐसा प्रातःकाल क्या रसोई-घर में बीतेगा ! हिलसा महली के फेर में !

अपना दाथ खुड़ाकर अमर कुछ मुस्कराई। यह बात माननी ही होगी

कि उसकी प्रकृति में सहिष्णुता है। कम-से-कम भेरे संबन्ध में तो अवश्य ही है। ऐरी इस तरह की छेड़-छाड़ वह बरदास्त करती हैब हुत हँसी-खुशी से—टीक उसी तरह जिस तरह हम लोग छोटे बच्चों की सब तरह की बातें बरदाश्त करते हैं! उसमें होती है कुछ कहसा और साथ ही स्नेह। प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुनने की ही आवश्यकता नहीं। ईश्वर को धन्यवाद है भ्रमर के लिए।

भ्रमर ने श्रपनी श्रध मेजी खाड़ी का गिरा हुश्रा श्रांचल कमर में कपेटकर कहा—श्रच्छा लो उठो। नौ तो वज गये। श्रभी थोड़ी देर में जरुदी मचाने लगोगे।

'जल्दी ! किस बात के लिए।

भ्रमर ने मेरी श्रोर एक तीब कटाच करके श्रापना होंठ कुछ। टेढ़ा किया।

'प गल कहीं की ! क्या तुम यह संस्था रही हो कि स्थाज भी स्कूल जाना है !'

'नहीं, भला श्राज तुम स्कूल जाश्रोगे! तुम तो रोज ही एक बार यह बात कहा करते हो। लेकिन जहाँ दस बजने को होता है, तो बस तौलिया कहाँ हैं ! साबुन कहाँ है ! जूना कहाँ है ! पान कहाँ है ! एक श्राफत खड़ा हो जाती है। श्रागर समय रहते धारे-धीरे नहा खा लो तो क्या हो! मैं श्रकेली किघर-किघर समाल सकती हूँ! मुक्ते दिक करना तुम्हें बहुत श्रच्छा जगता है; क्यों!

में ठंडा सींस लोकर चुप रह गया। हाय, कैमे दुः ल की बात है कि मेरी स्त्री तक इस बात का विश्वास नहीं करती क एक दन स्कून न जाने की शक्ति भी सुभामें है। श्रव सब कुछ नष्ट होने में देर ही कितनी है!

भूमर ने फिर कहना श्रारंभ किया जरा बाजार चले जाश्रो न। दो मिनट का काम है। छोटी-सी श्रोर चिपटी-सी देखकर मछली लाना; समर्भ गये ! बरफ में रखी हुई मछली खाने से तुम्हारी ही तबीयत खराब होती है। श्रार खुद देखकर ताज़ी मछली नहीं लाश्रागे तो श्रोर क्या होगा !

ठीक हो तो है। ऋौर क्या होगा ? किस तरह ताज़ी सळुली का संग्रह

किया जा सकता है, यह समस्या भी जीवन में कुछ मामूली नहीं है। मैं उठकर खड़ा हो गया।

मुक्ते ड्रॉग्रर में कलम रखते देखकर भ्रमर ने पूछा—क्या कुछ लिखा रहे थे !

मैंने जल्दी से पैड दबाकर कहा--नहीं, कुछ भी नहीं !

'देखूँ, देखूँ ज़रा।'

यह बात ठीक उसी तरह कही गई थी, जिस तरह बचों से कहा जाता है, क्यों जी, एक लेमनजूस लोगे ? मैं बाज़ार जाने के लिए राजी हो गया था और इसीलिए पुरस्कार-स्वरूप वह मेरी जिस्सी किवता के संबन्ध में कुछ प्रशंसात्मक बातें कहकर मुक्ते उत्साहित करना चाहती थी। उसने जल्दी से काग़ज़ स्टीच लिया। मैंने एक गीत की पहली चार पंक्तियाँ लिखी थीं। अब और कितने दिनों में और किस तरह बाकी दस पंक्तियां लिख्नूँगा, यह पूरी तरह से ईश्वर की दया पर ही निभर करता है।

लेकिन सचमुच मेरी लिखो हुई किवताश्रों के साथ भूमर को, जिसे सिम्पेथी (सहानुभृति) कहते हैं, वह हैं। श्रीर वह तिम्पेथी भी बहुत श्रिक है। उसने बहुत ज्यादा लिखना-पढ़ना नहीं सीखा था; लेकिन अपनी सहज बुद्धि के बल मे उसने सम्भालया था कि मान्कि पत्रों में मेरी जो दो-एक किवताएँ निकला करनी हैं, वे बहुत ही अच्छा हातों हैं। वह रोज मेरा टेबुल दोनों वक्त ऐसे अच्छे ढङ्ग से साम करके श्रीर सजाकर रखा करती थी कि मुक्ते अपनी बाल्यावरथा की उस समय की बात याद श्रा जाती थी, जिस समय लिखना-पढ़ना किर्फ टेबुल की शामा बढ़ाने के लिए हुआ करता था। श्रागर में किसी दिन श्रीक रात को जागकर कुछ लिखता या पढ़ता था; तो वह कभी इस बात के लिए जिद नहीं करती थी कि मैं उसे छोड़कर सो रहूँ। कभी मैंने उसके मुँह से यह भी नहीं सुना कि कमरे में लिम्प के जलते रहने के कारण उसे साने में दिकत होता है। हो सकता है कि सचमुच ही उसे कुछ भी दिकत न होती हो। शिकायत करने का एक ऐसा अच्छा श्रीर उपयुक्त श्रावसर पाकर भी वह उसे छोड़ देती है। हसी को तो महत्ता कहते हैं। श्राप लोगों में से जिन लोगों ने

श्रभी तक विवाह नहीं किया है, उनसे मैं वहुत घीरे से कहता हूँ कि यदि श्राप कोगों को कभी विवाह करना ही पड़े तो भूमर सरीखी स्त्रों के साथ कीजियेगा।

भूमर ने वह कागज फिर यत्न-पूर्वक पैड के नीचे दबाकर कहा— वाह! यह ठीक उसी तरह की बात थी, जिस तरह लड़कों का उत्साह बढ़ाने

के लिए उससे कहा जाता है—वाह जी, वाह ! चाकलेट लोगे, चाकलेट !

मैंने कुरता पदनते दुए कहा - अच्छा, लाओ पैसे दो।

भूमर ने इन्छ देर तक मेरे मुख की श्रोर देखकर कहा—सचमुच तुम कैसी सुन्दर कविता लिखते हो ! इतनी सुन्दर मुक्ते श्रीर कोई कविता नहीं लगती।

में सहसा ठठाकर हँस पड़ा।

ममर ने पूछा - क्यों, क्या हुआ ?

'नहीं, कुछ भी नहीं। लाश्रो पैसे दो। देर हुई जा रही है। ऋष तो एक छोटी श्रीर चिपटी सी हिलसा मछली लानी ही पड़ेगा।'

#### × × ×

मैंने जो भूमर से कहा था—मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा; वह अवस्थ ही बिलकुल व्यथं की बात थी। न जाने से दो रुपयों का जुरहान होता था। शक्त भर में िए बारह दिन की तनख्वाह के साथ छुटी मिलती थी और वे छुटिशों मैंने ले ली थी जनवरी में ही। जाढ़े के दिनों में सोकर उठने में देर हो जाया करती थी। इस बजे स्नान करने का ध्यान आते ही बलाई-सी आने लगती थी। भविष्य की बात मैंने कभी सोची ही नहीं थी। बरसात भर स्कूल की हाजिरी बजाई थी और इस्ते में लगातार दो दो दिन भींगा था। चार दिन इन्स्जुएनजा में पड़ा रहा। तकदीर से उन चार दिनों में ही एक एतवार भी आ पड़ा था जिससे कम-से-कम दो द्राप तो बच ही गये थे। जीवन मानो शीत-आतंक हो गया। बीच-बीच में भूमर रात को सोने के समय पैरों में सरसे के गरम तेल की मालिश कर दिया करती थी, इसीसे बान बच गई थी। जय हो भूमर की!

तो भी बीच-बीच में मैंने ख्वाइमख्वाह कई नागे किये थे — श्रीर वह भी बिलकुत्त गुस्से में श्राकर । मैं सोचता था कि काटो न भाई, तनख्वाह ही तो काटोगे न। इससे ज्यादा श्रीर क्या कर लोगे ! मैं नहीं जाऊँगा, किसी तरह नहीं जाऊँगा। तुम क्या कर सकते हो ! खाट पर ( उसी खाट पर, जो क्याह में मुक्ते ससुराल से मिली थी ) मैं दिन भर वित सोया हुश्रा मालिकों का सिर चवाया करता था। यह मानना ही पड़ेगा कि समय काटने का यह परम उपादेय उपाय है। लेकिन इधर प्रायः महीने भर से रोज हाजिरी बजाता हूँ। दुर्गा-पूजा के महीने में खरच सिर पर है। एक रुपया कम हो जाने का मतलब है पूरा एक रुपया कम हो जाना। श्राज भी मैं भूमर के हाथ की बनी हुई खूब बढ़िया हिलसा मछली खाकर श्रीर अमर के हाथ का बना हुश्रा खूब बढ़िया पान चवाता हुश्रा, सिर पर छाता ( वही छाता जो क्याह में मिला था ) लगाकर घर से निकल पड़ा। श्रव क्या है ! श्रव तो सिर्फ दो ही दिन हैं ! यूजा की छुट्टिया तो श्रा ही गई हैं।

× × ×

मेरी इस लिखने की शैली का सोंदर्य आदि देखकर हो सकता है कि कुछ बुद्धिमान पाठक यह सोचकर अवाक हो जायँ कि मैं आखिर स्कूल की मास्टरी क्यों करता हूँ। लेकिन मैं स्वयं अवाक हुआ था नौकरी पाकर। सच तो यह है कि मैंने कभी नौकरी पाने की आशा ही नहीं की थी। एडवान्स और अमृत बाजार-पित्रका में दो दिन विज्ञापन निकला था। बंगाल भर के भिन्न-भिन्न नगरों और विभागों, गंजों और गाँवों से सब मिलाकर सत्तासी दरख्यास्तें पड़ी थीं। मुक्ते यह संख्या बिलकुल ठीक याद है। भला इतने आदिमयों में मेरा कहाँ ठिकाना था! अवस्य ही मेरी अव्वल नम्बर की डियो थी। लेकिन मेरे पास सिफारिश का कोई ऐसा जोर नहीं था जिससे मैं बह डियो ठीक तरह से किसी के सामने रख सकता या काम में ला सकता। और भी बहुत-से लोगों की इसी तरह की डिया थीं; और खूव आरी-भारी और वजनदार डिययाँ थीं। इसके सिवा अब तक की मेरी जितनी 'जानकारी' थी, वह सब केवल जीवन के कार्यों की ही थी—लड़के पढ़ाने संबन्ध में मेरी कुछ भी जानकारी नहीं थी। भला मैं किस बल पर साहस कर सकता था! लेकिन फिर भी आखीर में

नौकरी जो मुक्ते ही मिली। इसके लिए यही कहना पड़ेगा कि विलक्कल तकदीर ही के जोर से ! श्रीर इसका मतलब यह है कि भूमर की तकदीर के जोर से, जो उस समय अपने पिता के घर में पियर्स के साबुन, श्रोएटिन, गाने के उत्लाह, शरत् बाबू के उपन्यासों श्रीर महीने में दो फिल्मों श्रादि की धहायता से मेरे लिए तैयार हो रही थी। जब मैं नौकरी दूँढ़ता-दूँ इता विलक्कल परेशान हो गया था, तब मैंने ग्रचानक अपना व्याह कर डाला था। बंगाल में स्त्रियाँ दू दुनी नहीं पड़तीं, वहाँ स्त्रियाँ बहुत होती हैं! मेरी एक बग्राने एक बार कहा था कि तुम बिल कुल निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो । स्वयं तुम्हारे भाग्य से कुछ भी न होगा। श्रीर भाग्य का मुँह अपनी और फेरने के लिए ही तुम्हें इस समय न्याह करने की आवश्यकता है। उसकी यह दूर-दृष्टि देखकर मैं तो अवाक हो गया था। जो हो ईश्वर को इसी बोत के लिए धन्यवाद है कि मुक्ते एक ऐसा अवलम्बन तो भिल गया है, जिसके सहारे मैं इस भव-सागर में हुव गह सकता हूँ! लेकिन रुपये ! भमर यह बात समभती है कि संसार में सभी लोगों के पास इपये नहीं हो सकते : श्रीर यही बात वह मुसे भी समसाती रहती है। श्रीर यदि काम की बात कहो, तो छंगार में कोई काम करने में ही श्रानन्द होता है। स्कूल में थर्ड क्लास में एक थर्ड क्लास जीवित बंगाती किव के ऐसे पद्य मुफे पढ़ाने पड़ते हैं, जिन्हें छुने श्रीर देखने में घृणा होती है। लिकन फिर भी मैं सदा इस बात का मन्त्र की तरह जप करता रहता हुँ कि सब बातों का विचार करते हुए मैं बहुत मजे में हूँ। लेकिन इसमें भी बाधा आ पड़ती है। पास ही नीचे की आरे एक और क्लास है। मेरे उस क्लास के बीच में पतले तख्तों की सिर्फ एक तख्तबन्दी है। श्राठ-दस बरस के लड़के कोई प्रशान्ति श्रीर गंभीरता के तो दृष्टान्त धोते दी नहीं। इसलिए खूब ही शोर होता है। मेरा चीए कएउस्वर मेरे ही कानों में इब जाता है। जो हो इससे मेरे मन को कुछ शांति ेमलती है।

- जो मैं किसी दिन किव होने का स्वर्णन देखा करता था, वहीं मैं बंगला भाषा की निकृष्टतम रचनाश्चों के कुछ नमूने पढ़ाकर अपने दिन बिताता हूँ। सुनता हूँ कि स्कूज़ में मे रा नाम हो गया है। किसी जमाने में मैंने ज्योतिष शास्त्र का कुछ श्रध्ययन किया था, इससे में जानता हूँ कि मेरे हाथ में ख्याति की रेखा होने के संबन्ध में कोई सन्देह नहीं था। लेकिन उस समय यह बात मेरी सम भ में नहीं श्राई थी कि उस ख्याति का मतलब यह निकलेगा।

हर दम मेरा यही जी चाहता रहता है कि गले में फाँची लगाकर मर जाऊँ, लेकिन यही सोच कर बहुत कष्ट से अपने आपको रोकता हूँ कि मेरे ऐसा करने से बेचारी मृमर विघवा हो जायगी। जिन दिनों मैं कालिज में पढ़ा करता था, उन दिनों मैंने अपने भविष्य को दुराशा में ही देखा था। उन दिनों मुसे दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विष्कुल फिलमिला-सा दिखाई देता था। आज मेरा वह संसार छोटा होता-होता आकर इस स्कृत को दीवारों में सीमाबद्ध हो गया है या अमर की अध-मैली साड़ी के आँचल की सीमा के अन्दर आ गया है। इसी का नाम जीवन है।

\* \*

मैंने बहुत बार यह सोचा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा; यहाँ तक कि अब इस बात का बार-बार विचार करना भी अञ्जा नहीं लगता। अब में इसे इसी तरह बराबर सहन करता जाऊँगा; और एक दिन ऐसा आविगा, जब कि इस नौकरी से मुक्ते कुछ भी कष्ट न होगा। हाँ, यही आशा है; लेकिन यहीं तो दुःख भी है। यहीं तो सबसे अधिक दुःख की बात है कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब कि मुक्त पर किसी बात का कुछ असर ही न होगा।

मैं कोई साल भर से नौकरों कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में मेरा स्वभाव बहुत कुछ शिथिल हो गया है। पहते मैं बहुत-सी बातें सोचा करता था। सोचता था कि लड़कों के मन में साहित्य-रस का संचार कलँगा, इत्यादि-इत्यादि। लेकिन अब में सोच ता हूँ कि यह सब पागलपन है। यह चिड़ियाखाने में शिम्पेंजी के कमरे में बैठकर रवीन्द्रनाथ के काव्य पढ़ने के ही समान पागलपन है। रवीन्द्रनाथ मेरे सिर-माथे पर रहें और साहित्य-रस भी मेरे खिर-माथे पर रहे। सुके तो अब हर महीने तनख्वाह लेने से काम है।

#### × × ×

इसके विवा इमारे स्कूल के मालिक भी वह बात नहीं चाहते। वे तो यही चाहते हैं कि मैं किसी तरह कोस समाप्त कलें। वे लोग काम की नाप-तौल समभते हैं। इसिलए मैं भी समभता हूँ कि कोर्स समाप्त किये चलूँ। वस, घुड़दौड़ है। और क्या ? यही यथेष्ट है। जो सब चीजें मुक्ते पढ़ानी पड़ती हैं, उनके लिए आध मिनिट अतिरिक्त समय विताना भी आतमा का अपमान है। और फिर यह बात भी नहीं है कि मुक्ते आध मिनिट का अतिरिक्त समय मिल ही जाता हो। सल भर में चार बार तो परीचाएँ होती हैं। हर बार सी के करीब कापियाँ देखनी पड़ती हैं। वस, पहली बार ही कुछ कष्ट हुआ। उसके बाद ही मैं भी सीख गया। अब मैं पहले कापी पर लड़के का नाम पढ़ता हूँ और तब उस लड़के के चेहरे का खयाल करने का प्रयत्न करता हूँ; (क्योंकि सभी नामों और सभी चेहरों का ख्याच रखना मनुष्य के लिए असंभव है)। इधर-उधर दो-एक लाइनें पढ़ लैता हूँ। और नम्बर देता चलता हूँ। लेकिन बराबर अन्त तक यही देखने में आता है कि अनुमान करने में कहीं कोई मूल नहीं हुई है। न मालूम किस तरह की एक प्रवृत्ति ही उत्पन्न हो जाती है। यही तो जानकारी है।

उस दिन आश्विन की सुनहली धूप में रास्ते में चलता-चलता यही सब बातें सोच रहा था। साथ ही ध्रमर की बात भी सोच रहा था। अपने गीत की लिखी हुई चार लारनों की बात भी सोच रहा था। यह अच्छा नहीं हुआ। आखिर कोई लिखने ही क्यों बैठे र क्यों र स्वयं अपनी हिं में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए; संसार के सामने, स्कूल के सामने और पृथ्वी के जीवन के सामने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। प्राया भी क्या सहज में मर जाते हैं। परन्तु बीच बीच में विद्रोह करके उठना भी चाहते हैं। मानो यह बतलाना चाहते हैं कि अभी तक हम हैं। इसके सिवा और क्या है? लेकिन एक दिन था जब कि मुक्ते लिखना आता था। किसी दिन मैं सच मुच किव था। लेकिन यह सब कब की बात है ! किसी जन्म में, किसी जगत में, अतीत की किसी अस्पष्टता में यह बात थी। उस दिन जिसकी आखों की आर देखकर स्वर-स्वर में मेरा समस्त हृदय उल्लल पड़ता था, क्या आज आश्विन के इस आकाश में उसी की दृष्टि सब जगह फैजी हुई है ?

#### × × ×

खूब धीरे-घीरे, एक-एक करके बहुत देर तक नाम पुकारता रहा। बहुत से नाम थे, इक्षिए बहुत ना समय भी लग गया। तो भी उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। छुटियां बहुत नजदोक आ गई थों, इस्र लिए लड़कों का मन भी बहुत चंचल हो गया था। वे लोग काना-फूसी कर रहे थे और आपस में घीरे-घीरे बातें कर रहे थे। दो-एक लड़कों ने कुछ इधर-उधर की बातें भी पूछी थों और मैंने उनका संचेप में उत्तर भी दिया था। मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि उस समय उन लोगों की यह इच्छा थी कि मैं यह घन्टा बातचीत में ही बिता हूँ। उनकी इच्छा उनके मनुष्यत्व का परिचय देनेवाली है। लेकिन नहीं, उन्हें मनुष्य मान लेने से काम नहीं चलेगा। वे लोग इससे और भी आधिक लाभ उठाना चाहेंगे। ये लोग लड़के हैं, ये बबर हैं। ये लोग धमकी-घुड़की समफते हैं, कान मलना समफते हैं, लेकिन भद्रता नहीं समफते, प्रीति नहीं समफते । शेशवावस्था से इसी तरह उन लोगों को समफते, प्रीति नहीं समफते। शेशवावस्था से इसी तरह उन लोगों को समफताया गया है। इन लोगों के पास आकर आव मैं भी अपनी यह धारणा बदलने के लिए बाध्य हुआ हूँ। इसके लिए मैं किसे दोष दूँ शेभला विषावत् चक्र का आरम्भ कहाँ है?

पहले इन लोगों को अपने साथ हिलाने-मिलाने में कुछ कष्ट हुआ था। अभी मेरी अवस्था कम ही है। साधरणतः देखने में स्कूल मास्टर जैसे हुआ करते हैं, उनकी तुलना में मैं बहुत हो कचा और अस्ववयस्क हूँ। मेरे मुख पर आनन्द और प्रसन्नता का जो भाव आता था, उसे मैं किसी तरह दवा ही नहीं सकता था! लेकिन लड़के बहुत शरारत करते थे। इसलिए

अब मैंने बिल कुल नये ढड़ा का चेहरा बनाना शुरू किया, अब मेरा मुख हतना भयानक और गंभीर हो गया कि आंखों की पलकें तक नहीं गिरने पाती थीं। ऐसा मालूम होता था कि मैं हर दम बिगड़ा ही रहता हूँ। जरा-सा कोई बहाना मिल जाने पर दो-चार छोटे बच्चों को चुन लेता था और उन्हें खूब सजा देता था! इसका जो फल हुआ, वह भी आश्रयं-जनक था। अब लड़कों को मेरे मुख की तरफ देखकर बात करने का भी साहस नहीं होता था। उस समय मैंने अपना जो चेहरा बनाया था, वह अब मैं हटा भी नहीं सकता—यदि अब मैं अपना वह चेहरा बदलना चाहूँ तो भी बदल नहीं सकता। वह चेहरा मानो मेरे मुख पर खूब अच्छी तरह जमकर बैठ गया है। क्लास में पैर रखते ही न जाने किस प्रकार वह चेहरा आपसे आप श्राकर मेरे मुख पर लग जाता है और मुक्ते इस बात का पता भी नहीं चलने पाता। संभव है कि किसी दिन वहीं चेहरा स्थाई रूप से मेरे मुख पर खूब पक्का होकर बैठ जाय। यह बात तो होगी ही। फिर व्यर्थ इसके लिए सोच करने से क्या लाभ ?

नहीं, इस तरह व्यर्थ की बातें करने से काम नहीं चलेगा। श्राशु बाबू का श्रद्यन्त निन्दनीय जीवन-चिरत मुक्ते पढ़ाना ही पड़ेगा। श्रीर इस तरह पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें लड़के भी श्रव्जी तरह समक्त लें कि मुक्तमें कहीं जरा भी कच्चापन नहीं है। खाँस-खंखारकर श्रीर गला साफ़ करके मैंने किताब खोली। इस बीच में एक बार मेरी दृष्टि बाहर की श्रोर गईं। शहर की छतों की लहरों के ऊपर थोड़ा-सा श्राकाश मानो उत्ताप श्रालस्य के कारण दीति में मूर्छित हो रहा था। श्राखिर मैंने यह क्या किया? ऐसा स्वर्णाभ नील श्रीर स्वप्न के समान श्राज का दिन क्या मुक्ते श्राशु बाबू का जीवन-चिरत पढ़ाने में बिताना पड़ेगा? लेकिन कोर्स बिना समाप्त किये काम किस तरह चल सकता है? इच्छो जो ठहरी।

मैंने अपनी दृष्टि को लौटाकर पुस्तक के पृष्ठों पर निबद्ध किया। पढ़ाना आरंभ किया। उस पूरे कमरे की स्तब्बता में बस एक मेरा ही कएट-स्वर सुनाई देता था। आएचय तो इस बात का है कि इन लड़कों में से कोई मेरा गला दवाकर मुक्ते मार क्यों नहीं डालता ?

इसी बीच में हटात् कमरे में और एक शन्द हुआ। मैंने आँख उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि पिछवाड़ेवाली खिड़की से होकर एक बहुत बड़ा श्रीर खुब काला भौरा कमरे के अन्दर घुष आया है। उसने अपने पंख समेट लिये हैं और अन्धों की तरह छोटे-छोटे चक बनाकर लड़कों के सिर के ऊपर घूम रहा है। वह अपने गुजन से सारा कमरा भर रहा है सारा श्राकाश भर रहा है श्रीर सारा विश्व भर रहा है। कहीं श्रीर कुछ भी नहीं है, सब जगह बराबर यही गुंजन ही सुनाई देता है। मेरी श्रांलों के सामने से क्लास की दीवारें बरावर दूर इटती गईं और अन्त में जाकर चितिज के साथ मिल गई, यहाँ तक कि लड़कों के मुख भी नहीं दिखाई देते थे। इसके बाद ऐसा मालूम होने लगा कि रात हो गई, कमरे के अन्दरतो थोड़ा नीलाभ श्रन्यकार दिखाई दिया श्रीर बाहर समस्त श्राकाश में ज्योतस्ना विखरी हुई दिखाई देने लगी। मुक्ते ऐसा मालूम हुआ कि खिड़की के पास स्वयं मेरी भ्मर ही आकर बैठ गई है। अमलद के एक पेड़ के पत्तों में से होकर छाया की जालदार ज्योत्स्ना श्राकर पड़ रही है, उसके बालों पर श्रीर उसके होटों पर, श्रौर तिरछी होकर पड़ रही है उसके वर्च-स्थल पर, लहराते हुए लाल समुद्र के ज्वार की तरह ऋौर हुत्-पिएड भांस की दीवारों के. साथ टकराकर पछाड़ खाकर गिर रहा है श्रीर मर रहा है।

'तुमने इतनी देर क्यों की !?

बात कहने में मुक्ते मानो डर लग रहा था। मैं उसके बालों, होटों क्योर े शिथिल बाहुक्रों की तरफ देखकर चुप हो रहा।

विद्युत् के समान स्तब्धता थी। उसने भी सिर नीचा कर लिया, मानी उसे भी मेरे नेत्रों की श्रोर देखने का साहस नहीं होता था श्रोर यह डर हो रहा था कि कहीं हिए के साथ हिए का संवर्ष या होने पर कोई भयंकर रहस्य मय श्रान्त न प्रज्वलित हो उठे। उसके सिर पर की मौग उस ज्योरस्ना मे श्राभामय हो गई थी। मानो किसी बहुत दूर के श्रोर दुस्साहसपूर्ण मार्ग का संकेत था।

'इतनी देर तक कहाँ थे ?'

ं वायु में निश्वास का स्वर भर गया—कहाँ थे ! क्या तुम यह नहीं सम-

भते हो कि मुक्ते कितना कष्ट होता है ? तुमने क्यों मेरे साथ प्रेम किया था ? तुम्हें छोड़कर में किस तरह जीती बचूँगी ?

वह बद्ध-स्वर बोलने लगा कोमल श्रद्ध-स्फुट रात्रि के हृदय के किसी मर्मर के समान। इसके बाद वह बढ़कर उच्च श्रीर तीत्र होने लगा। ऐसा मालूम होता था कि कोई संहत ध्वनि हो रही है श्रथवा बात-चीत से रहित कोई गुंजन है—ठीक उसी तरह का गुंजन है, जिस तरह यह भूमर उच्च स्वर से मेरे कानों के पास श्रानन्दपूर्वक गुंजन कर रहा है। इसके बाद वह भूमर ठीक मेरे सिर के ऊपर से होता हुश्रा श्रीर श्रपने चंचल पंख हिलाता हुश्रा पीछेवाली खिड़की से बाहर निकल गया।

'मास्टर साहब, ज़रा इम्पाएटेंट पैसेजों पर निशान कर दीजियेगा।'

# मघ-मल्लार

[ विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय श्रवस्था के विचार से श्राधुनिक नहीं हैं। के किन रचनाश्रों के विचार से ये श्राधुनिक लेखकों के सम-सामयिक ही माने जाते हैं। इन्होंने 'पयर पाँचाली' नामक एक बड़ा उपन्यास लिखकर थोड़े दिनों में ही विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसके बाद इन्होंने जो श्रीर सब पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से कोई पुस्तक उनकी प्रथम रचना के श्रनुरूप नहीं हुई है। ये कलकत्ते के मेट्रिपोलिटन स्कूल में श्रध्यापक का काम करते हैं। साथ ही 'प्रवासी' नामक मासिक-पत्रिका में भी नियमित रूप से कुछ-न-कुछ लिखतें। रहते हैं।

विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय की लिखी हुई कहानियों की संख्या बहुत श्रिषक नहीं है; लेकिन फिर भी जो थोड़ी-सी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, वे सभी विशेष रूप से पढ़ने के योग्य हैं। इनकी कहानियों में घटना या चरित्र की अपेचा प्रकृति की ही विशेष प्रधानता होती है। पेड़-पौघों, नदी, पशु-पची श्रादि पर इनका श्रमाधारण प्रम है। इनका यह प्रम इनकी रचनाश्री में जगइ-जगह प्रकाशित होता है। इन्हीं सबकी पट-भिम पर इनकी कहानियों की स्थित होती है। इनकी कहानियाँ चारों श्रोर से घूम-फिरकर प्रकृति को ही अपना केन्द्र बनाती हैं। इसीलिए इनकी रचना श्रों में वर्णनात्मकता श्रीर कवित्व कुछ श्रधिक मात्रा में श्रा जाता है। इतना होने पर भी इनकी रचनाएँ मनोज होती हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि ये जो कुछ लिखते हैं, वह वास्तविक आवेग से ही लिखते हैं। यदि विलकुल आधुनिक मान-दंड से इनकी रचनात्रों की माप की जाय, तो इनकी कहानियों को ठोक-ठीक श्रर्थ में कहानी कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि इनकी रचनाओं में विश्लेषणा की अपेदा एंश्लेषण और उद्घाटन की श्रपेक्वा नियन्त्रण की ही श्रधिकता दिखाई देती है। तो भी रवीन्द्र के श्रादशे-वाली कहानियों की दृष्टि से इनका कुछ निजी महत्व होता है। यह महत्व इसलिए और भी बढ जाता है कि इनकी कहानियों में देहात से संबन्ध रखनेवाली बातों का बहुत ही मधुर श्रीर रमणीय विकास होता है। इनकी

भेघ-महलार' नाम की कहानी प्राचीन काल की बातों के श्राघार पर लिखी गई है। जो दृष्टि होने पर श्रतीत को वर्तमान के रूप में श्रांकित किया जा सकता है, वह दृष्टि हनमें है। यह विभृतिभृषणा की एक विशेष श्रीर उल्लेख-योग्य (चना है। ]

### मेघ-मल्लार

परिमता के मिन्दिर में साँप का खेल देखने के लिए बहुत-से स्त्री-पुरुष एकत्र हुए थे। उनमें प्रद्युम्न भी एक था।

उस दिन ज्येष्ठ मास की संक्रान्ति थी। चारों तरफ के गाँवों से ख्रियाँ दस-परिमता की पूजा करने के लिए आई थीं। इस अवसर पर बहुत-से चतुर संपेरे और बाजीगर भी अपने-अपने कौशल दिखलाने वहाँ जमा हुए थे। माली विविध प्रकार के फूलों की माला से डालियाँ सजा-सजाकर खरीदार की प्रतीचा कर रहे थे। एक व्यापारी मगध से बहुत-सी बहुमूल्य साड़ियाँ लाया था, इसलिए स्त्रियों की सबसे अधिक भीड़ उसी दुकान पर थी। प्रद्युम्न ने सुना था कि ज्येष्ठ-संक्रान्ति में होनेवाले उत्सव के अवसर पर परिमता-मन्दिर में एक विख्यात वेशा-वादक गायक आनेवाला है। वह मन्दिर में उसी की खोज में गया था। किन्तु सारा दिन हूँ दुने पर भी भीड़ के बीच में प्रद्युम्न को गायक का पता नहीं लगा।

संध्या के कुछ पहले मन्दिर के हाते में एक बाजीगर ने साँपों के आश्चर्य-जनक खेल दिखलाना शुरू किया। कौतुक-प्रिया नारियाँ वहाँ एकत्र होने लगीं। और इस प्रकार थोड़ी ही देर में बहुत भीड़ जम गई। प्रद्युम्न भी वहाँ खड़ा था अवश्य, पर तमाशे की ओर तिनक भी उसका ध्यान न था। वह भीड़ के बीच प्रत्येक मनुष्य को बहुत मनोयोग के साथ देखता कि शायद्य कहीं कुछ उसके हाव-भाव से वेशुवादक होने का लच्च्य परिलच्चित हो। इस तरह बहुत देर तक देखने के बाद उसकी नज़र एक प्रोट व्यक्ति पर पड़ी जो जीर्या-शीर्य मिलन वस्त्र पहने उसी भीड़ के बीच एक जगह पर अलग खड़ा था। न मालूम क्यों प्रद्युम्न के मन में लगा—जैसे यही वह गायक है। प्रद्युम्न आदमियों की भीड़ को चीरकर उसके नज़दीक पहुँचने की चेश कर ही रहा था कि उस व्यक्ति ने हाथ उठाकर उसे भीड़ से बाहर आने का इशारा किया।

बाहर आते ही अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने उससे पूछा — मैं अवन्ती का गायक स्रदास हूँ। आप मुक्ते ही तो खोज रहे थे न !

प्रद्युम्न श्राश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा—इसने मेरे मन की -बात कैसे जान ली ?

प्रद्युम्न ने शिष्टतापूर्वक प्रकट किया कि दौ, वह • उसी को खोज रहा था।

प्रौढ़ ने कहा — तुमको मैं पहचानता हूँ। एक समय तुझारे पिता के साथ मेरी बड़ी मित्रता थी। जब मैं काशी जाता था, तो बिना तुझारे पिता से मिले वापस नहीं लौटता था। मैंने तुमको लड़कपन में देखा था। उस समय तुग्हारी उम्र बहुत कम थी।

'आप यहाँ कहाँ ठहरे हैं !'

'नदी के किनारे एक जीर्ण-शीर्ण मन्दिर है। क्या तुमने उसे देखा है !'

'हाँ, वहाँ पहले एक संन्यासी रहते थे न ?

'श्रद भी वे वहीं हैं। तुम किसी दिन वहाँ श्राकर मुक्तसे मिलो। तुम इस समय कहाँ हो ?'

'इस समय मैं विहार में पढ़ता हूँ। यहाँ तीन वर्षों से हूँ। आप मन्दिर में कब तक ठहरेंगे ?'

'सो मैं तुम्हें मिलने पर बताऊँगा। तुम शीघ ही एक दिन मुभत्से मिलो।'

प्रद्युम्न ने प्रणाम करके बिदा ली।

(२)

शाम तब भी नहीं हुई थी। मन्दिर एक छोटे-से पहाड़ के छपर था। उसके दोनों श्रोर ढालू मार्ग थे। इसी मार्ग से स्त्रियों श्रपने घर लौट रही थी। प्रद्युम्न की श्रांखें मानो एक बार किसी की खोज में स्त्रियों के बीच इबर-उघर दौड़ गई। श्रोर फिर वह उनके पीछे-पीछे बड़ी शीवता से उतरने लगा। श्राचार्य शीक्षत्रत एक बहुत ही परुष प्रकृति के व्यक्ति हैं वे प्रद्युग्न की चंचलता श्रीर कौतुकप्रियता को भली-भांति जानते हैं। इस्तिए श्रीर छात्रों से वे इस पर कुछ विशेष ध्यान दिया करते हैं। श्राज इतनी रात से लौटने पर वह उनको क्या जवाब देंगा !

मोड़ लेते ही पहाड़ की आ हिमट गई। अब बित्कुल खुला मैदान था। प्रयुग्न ने देखा कि नदी के किनारे मन्दिर की चोटी फर्लक रही है। चोटी के ऊपर छायाच्छन आकाश में भुंड-के-भुंड पन्नी डैना फैलाये अपने नीड़ की ओर लीट रहे थे। इसी समय अचानक पीछे से प्रयुग्न के वस्त्र पकड़कर किसी ने घीरे से खींचा।

प्रद्युम्न पीछे मुड़कर आश्चर्य-पूर्वक बोला—तुम कब आहै, सुनन्दा ! मैंने तुम्हें इतना खोजा, पर तुम कहीं भी दिखाई न पड़ी ।

पहले नवयुवती का मुख लज्जा से लाल हो गया। इसके बाद फिर श्रमि-मान-पूर्वक बोली—पुक्ते ही खोजने के लिए श्राप यहाँ पधारे थे क्या! उपेरे श्रीर बाजीगर की श्रोर घूर-घूरकर जो तुम देख रहे थे, सो मैं नहीं जानती हूँ क्या!

'सच कहता हूँ सुनन्दा ! तुमको ही खोजता था । सीढ़ी से उतरते समय भी खोजा था और श्रभी भी खोज रहा था: तुम किसके संग आई ?'

इसी समय स्त्रियों का एक भुग्रड पहाड़ से इसी राह उतरने लगा, सुनन्दा उस श्रोर नज़र पड़ते ही हठात् प्रयुग्न को पीछे छे। इ उग्राति से नीचे चल पड़ी।

पीछे श्रपरिचिता स्त्रियों के भुगड को देखकर सुनन्दा का पीछा करना उसने उचित नहीं समक्षा। कुछ च्या वह मौन खड़ा रहा। फिर निराशायुक्त खिभताहट के साथ श्रपनी गर्दन को कुछ उठाये लापरवाही-पूर्वक उचकता हुश्रा चलने लगा।

शाम बीत चली। श्रॅंधियारा चाँदनी के रूप में बदल गया। किन्तु श्रन्य-मनस्कता की दशा में प्रद्युम्न को यह सब मालूम न हो सका। थोड़ी देर बाद जब वह होश में श्राया तो देखा, पूर्णिमा का उजेला गली-कूचे को स्वच्छ बना रहा है। श्रव पढ़ना-लिखना वह कैसे करेगा? श्राचार्य पूर्णवर्द्ध न जब कल त्रिपिटक का पाठ पूर्छेंगे श्रीर उससे उसका कोई समुचित उत्तर न पार्येंगे, तो वह क्या करेगा ! इस प्रकार उस रात में युग-युग की चिन्ता उसके हृदय को आकुल बनाने लगी। उसका स्वच्छन्द मन यदि प्रकृति की इस क्योत्स्ना-प्रित सुन्दरता पर अलिन्दमानस सुन्दरी की तरह पीछे-पीछे चौकड़ियाँ भरता चलता है तो क्या वह दोषी है !

दसपरमिता मन्दिर की सन्ध्या-त्रारती की घंटाध्विन क्रभी बजी न थी। दूरवर्ती नदी के किनारे के जीए मन्दिर में भिजमिल प्रकाश ही उठा। उत्सव में क्राये दूप नर-नारीगण ज्योत्स्ना-पूरित पृथ्वी के बीच घीरे-घीरे बहुत दूर ऋहश्य हो गये। प्रद्युमन क्रीर ऋधिक तेजी से चलने लगा।

मार्ग के समीप ही एक वृद्ध के पास जाते ही प्रद्युम्न को मालूम हुआ जैसे कोई उसकी श्रोट छिपा खड़ा है। कुछ श्रीर बढ़ने पर वृद्ध के समीप जाते ही वह किसी परिचित कंठ के सुमधुर ईषत् हास्य से चमककर खड़ा हो गया। देखा वृद्ध के नीचे सुनन्दा खड़ी है। पत्रों के बीच से जगमग ज्योत्स्ना का प्रकाश उसके सर्वोद्ध पर धूप-छाह की जाली बुन रहा है। प्रद्युम्न के देखते ही सुनन्दा श्रपनी गर्दन हिलाकर बोल उठी—वाह! यह भी खूब। दुम वृद्ध के नीचे से मार्ग तय कर रहे हो, या मुक्ते देखना चाहते हो ?

सुनन्दा को देखकर प्रद्युग्न को मन ही मन खून खुशी हुई। प्रकाश रूप से वह बोला—नहीं, मैं श्रीर तुमको देखूँगा ! क्यों ! वृद्ध के नीचे छिपकर खूब मजा करती हो ! श्रगर में नहीं देखता, तो होता ही क्या ! सचमुच तुम्हारे ऊपर मैं बहुत नाराज़ हूँ, सुनन्दा !

सुनन्दा ने उत्तर दिया—वाह, गहती भी करते हो तुम श्रीर कोच भी करते हो तुम्हीं! उस दिन क्या कहा था, सो याद है!

'तुम बड़े आदमी की लड़की हो, तुम्हारी बात ही आलग है। किन्तु बात क्या थी, सो तुमने कहा था ?'

' 'जात्रो, त्रौर फूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या बात थी, सो तुम खुद ही विचारो। इसी कारण मैं उस दिन बोली नहीं।

प्रद्युम्न—कुञ्ज विचार कर, बोल उठा— 'समभता हूँ—वही बौसुरी !'

सुनन्दा अभिमान पूर्वक बोली-विचार करके देखो । तुमने कहा था न,

कि तुम दोपहर से ही मन्दिर में श्राकर बैठे हो ? तुम बनावटी बातों से ऊपर होना चाहते हो।

प्रद्युम्न इस बार हँस उठा। बोला—श्रच्छा सुनन्दा, श्रगर तुमने मुक्ते देखा ही, तो पुकारा क्यों नहीं ?

'मैं क्या श्रकेली थी ? दोपहर में मैं श्रकेली जरूर श्राई थी; पर उसं समय तो तुम श्राये नहीं। उसके बाद मेरे गाँव की सभी सिखयाँ पहुँच गईं। फिर मैं तुम्हें पुकारती कैसे ?'

'श्रच्छा, तुमने मुक्ते घर लिया। हाँ, मुक्ति ही गलती हुई। लेकिन बार-बार जो तुम संपेरे श्रीर जादूगर की बात बोलती हो सुनन्दा, सो में संपेरे श्री जादूर की तलाश में नहीं था। मैंने सुना था कि श्रवन्ती के एक निपुषा वेग्रावादक श्रानेवाले हैं। तुम तो जानती हो, बहुत दिनों से वेग्रा धीलने की मेरी श्राभलाषा है। हभी लिए उनकी खोज में मैं फिर रहा था। वे मुक्ते मिले भी। वे हस समय नदी किनारे मन्दिर में रहते हैं। श्रच्छा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं?'

'तीन-चार दिन बीते कि महाराज की बुलाहट पर वे कीशाम्बी गये हैं। प्रद्युग्न ठठाकर हैंस उठा—स्त्रोह! इसी से तुम इतनी रात तक...

सुनन्दा ने जल्दी-जल्दी प्रद्युम्न के मुँह को दोनों हाथों से बन्द कर दिया श्रीर फिर बोली—चुप, चुप। क्या तुम्हें इतनी समक्ष भी नहीं है ! श्रभी श्रारती से जो लोग फिरेंगे !

प्रसुम्न हॅंसी रोककर बोला—इस बार तुम्हारे पिता के आते ही मैं निश्चय ही कह दूँगा।

सुनन्दा कोध के साथ बोली—कह देना, आरती तक मैं मन्दिर में इसी प्रकार रहती हूँ। और वे जानते भी हैं।

प्रद्युग्न ने सुनन्दा के सुगिति कोमल कमल-से दाहिने हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर बोला—श्रन्छा में नहीं कहूँगा। चलो सुनन्दा, मैं तुम्हें बांसुरी सुनाऊँ। बांसुरी मेरे साथ ही है। सच कहता हूँ, तुम्हारे सुनाने के लिए ही लाया था। पर भली भाति बजाना जानने के लिए ही मैं उस गायक को भी खोज रहा था।

नदी किनारे पहुँचकर प्रद्युग्न बहुत इताश हो गया। वह बाँसुरी बजा रहा था श्रवश्य। पर उसका स्वर आज ढीला-ढाला-सा था। उसमें उसके हृदय का कोई योग नहीं हुआ। इसके पहले भी कितनी ही बार एकान्त में बैठकर बाँसुरी बजाई थी और सुनन्दा को श्रव्छा लगा था। प्रद्युग्न जब कभी विहार के बाहर जाता तो बाँसुरी बराबर उसके संग रहती और उस बाँसुरी के सुमधुर स्वर-साक्षन में निमग्न होकर कितने दोपहर संध्या के रूप में वह परि- स्वत कर देता।

**\*** & &

दूसरे दिन बहुत सबेरे ही प्रद्युग्न नदी किनारे के पुराने मन्दिर में गया। उस मन्दिर में श्राज बहुत दिनों से देवता की कोई भी मूर्ति नहीं थी। दीवार में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई थीं, जिनमें साँप और बिच्छू रहते थे। मन्दिर के अड़ोसपड़ोस में गाँव तो अनेक थे, पर किसी गाँव से कभी कोई आदमी मूला-भटका भी इसमें आता-जाता नहीं था; लेकिन इघर लगभग सात मास से इस मन्दिर में एक भिद्धुक संन्यासी निवास कर रहे थे। और उनके दो-चार अनुगामी शिष्यों के इसमें आते-जाते रहने के कारण पहले से रास्ता अब कुछु-कुछ अधिक मँजा-सा मालूम होता था।

उजेला भली भौति नहीं फैला था। इसी समय स्रदास से प्रद्युम्न की भेंट हुई । वह प्रसन्ता से बोला—चलो, बाहर बैठें । यहाँ बहुत श्रॅंघियारा हैं।

बाहर जाकर प्रकाश में स्रदास ने प्रद्युम्न को एक बार सिर से पैर तक खूब ध्यान से देखा। फिर मन ही मन बोल उठा—होगा, हाँ, तुम्हारे द्वारा ही होगा।... इस बात को मैं खूब जानता हूँ।

प्रयुग्न ने जब पहले-पहल स्रदास को दूर से देखा था, तो असके मन में इससे मिलने में कुछ-कुछ अस्व च छन्दता का अनुभव होता था। पर निकट आते ही उसका वह ख्याल घीरे-घीरे मिट चला। उसने देखा कि स्रदास की बद-स्रती के भीतर भी एक अनोखा सा आकर्षण है, जो सभी समय सभी मनुष्यों में नहीं पाया जाता।

सरदास ने कहा — मैं तो सोच ही रहा था कि तुम अब आते होगे। ही,

तुम्हारे पिता तो एक विख्यात गायक थे, तो क्या तुमने भी गाने-बजाने का कुछ श्रभ्यास किया है !

प्रचुम्न ससंकोच बोला—हाँ, थोड़ा-सा बाँसुरी बनाने का अभ्यास किया है।

स्रदास ने उत्साह-पूर्वक कहा—यह तो स्वामाविक ही है। यहाँ ऐसा कोई श्रादमी नहीं था, जो तुम्हारे पिता को नहीं जानता हो। प्रत्येक उत्सव में कौशाम्बी से तुम्हारे पिता को विशेष निमन्त्रस्य मिला करता था। हाँ, मैंने सुना है कि तुम श्रपनी बाँसुरी पर मेध-मल्लार श्रच्छा बजा लेतें हो।

प्रचुम्न श्रिति विनम्न स्वर से बोला—ऐसा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ, जो मन में आता है उसे किसी तरह बजा लेता हूँ। मेघ-मल्लार भी कभी-कभी श्रपनी बाँसुरी पर मैंने बजाया है।

स्रदार उत्सुकता-पूर्व क बोला — अच्छा, जरा बजाओ हो देखें कि तुमने कैसा अभ्यास कर रखा है ?

वां सुरी तो प्रद्युम्न के साथ वरावर रहती ही थी — न मालूप किस समय कहां सुनन्दा से भेंट हो जाय।

अतः प्रद्युम्न बाँसुरी बजाने लगा। राग-रागिनियों का जान अपने पिता से उसे अति बाख्यकाल में हो गया था। साथ ही संगीत के प्रति उसकी अपनी स्वाभाविक चमता भी थी। उसका कएठ-स्वर तो मधुर था ही; किन्तु उसका आलाप भी बहुत अनोखा होता था।

लता-पत्र श्रौर फूल-फल के बीच से निकलकर एवं उन्मुक्त श्राकाश श्रौर ज्योत्स्ना-रात्रि के हृदय को चीरकर जो रस-घारा पृथ्वी पर श्रनवरत प्रवाहित होती रहती है, वही रस-घारा प्रयुग्न की बाँसुरी में मूर्च हो उठी। स्रदास ने शायद उससे हतने की श्राशा नहीं की थी। इसलिए वह प्रयुग्न को गले से लगाकर बोला—इन्द्रदमन के पुत्र के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है; यह मैं पहले से भी जानता था।

अपनी प्रशंसा सुनकर प्रयुम्न का मुख-मंडल लजा और संकोच से आरक हो उठा।

दो-तीन मिनटों के बाद प्रद्युम्न विदा के लिए उत्सुक दिखाई पड़ा।

स्रदास ने कहा— प्रद्युम्न, सुनी। तुमसे एक गुप्त बात कहता हूँ। इस गुप्त रहस्य को कहने के लिए ही मैंने पहले भी एकाध बार तुम्हारी तलाश की थी। पर इसे सुनने के पहले तुम्हें प्रतिशा करनी होगी कि तुम इसे किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करोगे।

प्रचुम्न श्रत्यन्त विस्मित हो गया। वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के साथ मेरी श्रभी पहली ही सुलाकात है, उससे ऐसी कौन सी बात होगी, जो गोपनीय हो। श्रतः वह बोला— नहीं, सुनने से क्या कुछ...

स्रदास बीच ही में बोला—डरो मत। कोई अनिष्ट कर बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें स्वयं ही नहीं बतलाता।

स्रदास की बात जानने के लिए प्रद्युम्न अब तक अत्यन्त अधीर हो गया या। उसने प्रतिचा की कि जो कुछ वह बतलायेगा, दूसरे पर प्रद्युम्न प्रकट नहीं करेगा।

स्रदास धीमे स्वर में कहने लगा—क्या नदी के किनारे जो मैदान है, उसके सामनेवाले टिविटा को तुमने कभी देखा है ? उसी टिविटा में आज से बहुत पहले सरस्वती की एक मूर्ति थी। सुनता हूँ कि इस देश के उस समय जितने बड़े-बड़े गायक थे, वे सभी श्रपनी शिचा समाप्त कर पहले इसी मन्दिर में जाते थे ख्रौर देवी को पूजा देकर संतुष्ट किये दिना अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते थे; पर त्राज तो वह टिविटा टूट गया है। मगर उसका ढाँचा त्राज भी खड़ा है। आषाढ़ी पूर्णिमा को उसी जीर्ण टिविटा में जाकर भक्तिपूर्वक मेव मलार अलापने से देवी सरस्वती तत्काल प्रकट होकर गायक को वरदान देती हैं: पर यह रहस्य ऋाज इस देश में किसी पर प्रकट नहीं है। ऋाषाढ़, श्रावण् श्रीर भादों इन्हीं तीन महीनों की पूर्णिमा इस काम के लिए विशेष उपयुक्त हैं। इस काम को नियमित समय पर, विशुद्ध चित्त से कर लोने के बाद गायक सिद्धि-लाभ करता है। फिर तो संगीत-शास्त्र की कोई बात उसे जानने को नहीं रह जाती। पर इसके साथ ही एक शार्तयह भी है कि प्रार्थना करनेवाला गायक अविवाहित हो। इसी लिए मेरा विचार है कि आगामी पूर्णिमा को ही तुम और मैं दोनों उस टिविटे में पहुँचकर को शिश कर देखें। राय क्या है ?

सूरदास की बात सुनकर प्रद्युग्न श्रवाक् रह गया। उससे यह काम कैसे होगा ? श्राचार्य वसुत्रत ने तो कलाके संवन्ध में भाषण करते हुए कई बार कहा है—कला-श्रिष्ठात्री सरस्वती देवी की जो कल्पना हिन्दुश्रों ने की है, वह कल्पना-मात्र ही है। उसमें वास्तविकता का मेल ज़रा भी नहीं है। बिल्कुल सत्य रूप में उसे देख लोना क्या श्रासन है ?

इसी तरह सोचता हुआ प्रद्युग्न बहुत देर तक मौन बैठा रहा। स्रदास जरा व्ययता-पूर्वक बोला—क्या तुम्हें यह पसन्द नहीं है ? प्रद्युग्न ने कहा—नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सोच रहा था कि कैसे यह सम्भव...

स्रदास बोला—इसके लिए तुम निश्चिन्त रहो । उचाई अपने आप तुम्हें मालूम हो जायगी । अगर तुम कहो तो आगामी पूर्णिमा को ही पूजा का सारा प्रवन्ध में कर लूँ।

स्रदास की बात सुनकर प्रदान का मन दिया और विस्मय के बीच डोलने लगा। वह अपनी गर्दन ज्या टेड़ो करके बोला—-श्रच्छा, प्रवन्ध की जि-थेगा; मैं आऊँगा।

स्रदास—वाह, मैं बहुत खुश हुन्ना, तुम बीच-बीच में बराबर यहाँ त्राते रहना। पूजा की तैयारी में दो-एक काम तुम्हें भी करने होंगे। क्या करने होंगे, यह पीछे कहूँगा।

प्रद्युम्न एक बार श्रीर श्रपनी सहमित-सूचक गर्दन हिलाकर सूरदास के पास से बिदा हुशा।

विन्ता करते हुए उसने विहार का रास्ता लिया। वह सोच रहा था—उफ, देवी सरस्वती स्वयं, श्वेत पद्म को तरह सुंदर है रंग जिसका श्रीर ऋलोकिक प्रतिमा से प्रतिभासित है मुखच्छ्रवि जिसकी! किन्तु आचार्य वसुवत तो कहते हैं...

· 영 · 영 · 영

त्राषाड़ी पूर्णिमा की रात में प्रद्युम्त् स्त्रदास के साथ नदी के किनारे मैदान में गया। जिस समय वह वहाँ पहुँचा, उस समय आकाश घटा से घिरा था और अन्धकार बिजली की चमक से कभी-कभी भजना उठता था। प्रद्युम्न में स्रदास के कहने के सुताबिक नदी में नहाकर कपड़ा बदल लिया। स्रदास के किया-कलागों से प्रद्युम्न को मालूम पड़ने लगा, जैसे वह एक निपुण तान्त्रिक हो। उसके विहार में एक भित्नुक योगाचार्य पद्मसम्भव का शिष्य था। उसी से उसने तान्त्रिकों के बारे में बहुत-सी बातें सुनी थीं। स्रदास ने अपने साथ रक्जवा की बहुत-सी मालाएँ ली थीं। इन्हीं मालाओं में से कुछ उसने अपने आप पहन लीं और कुछ प्रद्युम्न को पहिनने के लिए दे दीं। अपने सिर के बालों को खोलते हुए उसने दोपक जलाया। पूजा के सभी आयोजन करते-करते प्रद्युम्न को हाँको आने लगी। इस आयोजन का अन्तिम परिणाम क्या होगा, इसे देखने के लिए उसका मन बेचैन होने लगा। सुनसान रात में किसी तान्त्रिक के साथ रहने में सर्वसाधारण को जो एक भय-सा होता है, वह भय मानो प्रद्युम्न इस उत्सुकता की बाढ़ में बिल्कुल भूल गया। कई रात की पूजा-अर्चा के बाद यह काम समाप्त हुआ।

स्रदास ने कहा—प्रद्युम्न, मेरा काम तो पूरा हो चुका। श्रव तुम अपना काम श्रुरू करो। लेकिन सावधान, श्रव तुम्हारे कर्नु स्व के ऊपर ही सारी सफलता अवलम्बित है।

स्रदास की आँखों में जो इस समय एक चुधापूर्ण संसार का चित्र भत्तक रहा था, प्रद्युम्न को जाने क्यों अञ्छान लगा। फिर भी वह एकान्त-चित्त से बाँसुरी पर मेघ-मल्लार अलापने लगा।

उस समय हवा बन्द थी। चारों स्रोर नीरवता का राज था। श्रन्थकार में सामने की चीजें भी दिखाई नहीं देवी थीं। कभी-कभी हवा की स्कोर से मैदान के पार शाल-वन में एक मर-मर श्रावाज़ छा जाती थी। समूची प्रकृति सुप्त थी। केवल जाप्रत थी भद्रावती नदो, जो किसी श्रनन्त के साथ श्रपने को मिला देने के लिए श्राइल श्राप्त के साथ दौड़ी जा रही थी— मन्द-मुद्ध गुंजन के साथ श्रानन्द-गीत गाती हुई. किनारे पर मधुर-मधुर ताल देती हुई! इठात् मन्दिर के सामने से एक बार सारा श्रन्थकार दूर हो गया। प्रद्युमन ने देखा कि सामने मन्दिर में पूर्णिमा की ज्योत्स्ता के सहय एक श्रपरूप रमगी-मूर्ति खड़ी है। उसके काले-काले बाल श्रस्त-व्यस्त भाव से उसकी श्रीवा के चारों श्रोर फैले हुए हैं। उसकी बड़ी-बड़ी श्रांखें मानो किसी स्वर्गीय शिल्पी की त्लिका के नमूने हैं। वर्फ के समान उसके युगल बाहु फूनों से मंडित हैं श्रोर उसकी पतली कमर मेखला के बीच छिपी-छिपी- सी मालूम होती है। रक्त-कमल की तरह उसके दोनों पाँव हैं, जिससे मालूम होता था कि मानो पृथ्वी से वासन्ती का विकास हो रहा है। प्रयुम्न सोचने लगा— हाँ, यही तो वह देवी है, जिसकी वीगा की भंकार से संसार में शिल्पियों की सौंदर्य नृष्णा मंगल-मुखी हो उठती है। इसी के श्राशोवीद से सत्य की सृष्ट होती है। श्राह, शाशवत है इसकी महिमा, श्रव्य है इसका दान, नित्य नृतन है इसकी वाणी!

प्रयुम्न के देखते ही देखते देवी की मूर्ति घीरे-घीरे श्रन्तर्धात हो गई। ज्योत्स्ना म्लान हो गईं। इवा निस्तेज भाव से बहने लगी।

बहुत देर तक तो प्रद्युम्न मोहाच्छ्रन्न बना रहा। क्या जो कुछ उसने देखा वह सत्य था, या स्वप्न ? अन्त में स्रदास की आवाज़ ने उसकी निद्रा भंग की। उसने कहा—मेरा काम तो अभी भी समात नहीं हुआ है। पर तुम अगर चाहो तो जा सकते हो। मेरी बात की सत्यता तो तुम्हें मालूम हो ही गईं!

इस समय स्रदांस की बातें कैंसी श्रसंतरन थीं, इसे प्रद्युम्न ने देखा। उसकी दोनों श्रांखें श्रन्यकार के बीच भी जैसे चमक उठीं।

स्रदास से विदा होकर जब कि वह विहार की ऋोर चला, तब पूर्णिमा के चाँद को बादलों के दल ने छिपा लिया था। कभी-कभी एकाघ बार ज्योत्स्ना चमक जाती थी अवश्य; पर उसका रंग बहुत ही इल्हा था — जैसा कि अनेकों बार उसने प्रहण के समय में देखा था।

मन्दिर का हाता बहुत बड़ा था, श्रतः कुछ समय तो इसो को पार करने में लग गया। इसके बाद फिर जंगल मिला। जंगल बहुत ही घना था। शाल श्रीर देवदार के बड़े-बड़े हलों को डालें श्रापस में मिलकर एकान्त भाव से श्रालिंगन-पिरंभण कर रही थीं। कहीं मार्ग में ही भोर न हो जाय, इस भय से वह बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। जाते-जाते उसकी नजर जंगल के एक स्थान पर पड़ी, जहीं से थोड़ा-थोड़ा प्रकाश निकल रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह प्रकाश दृद्धों के पत्तों से होकर सूर्य से आ रहा है, रर फिर वैसा प्रकाश नहीं देखकर वह उसी ओर जंगल में घुत पड़ा। जिस पीपल के दृद्ध की डालों से होकर प्रकाश फूट रहा था, उसके समीप पहुँचकर प्रद्युम्न ने देखा कि यह तो वही अपरूप सुन्दरी स्त्री है, जिसे उसने मन्दिर में देखा था। वह अवाक् रह गया। और आश्चर्य भाव से सोचने लगा; मैंने जिसे मन्दिर में देखा था, वही नारी इस अन्यकार-पूर्ण भयंकर जंगल में क्यों अकेती बिचर रही है! जुगनू के श्रारेर से जिस प्रकार की रोशनी चारों ओर छिटकती मालूम होती है, ठीक उसी तरह का प्रकाश इस रमणी के श्रारेर से भी बाहर फूट रहा था। प्रद्युम्न ने उसके समीप जाकर देखा कि रमणी की दोनों आंखें भूप-भूपा-सी रही हैं, जैसे बहुत रात तक उसे जागना पड़ा हो, और वह बड़ी व्ययता-पूर्वक जंगल से बाहर होने का मार्ग खोज रही हो! पर मार्ग नहीं मिलने के कारण दृद्धों की सघन पंक्तियों के बीच अन्यकार में चक्कर काट रही हो। इस चिन्ता के मारे उसकी मुखाकृति बहुत ही विपन्न हो गई थी।

प्रयुम्न को श्रचानक भय होने लगा। वह सरस्वती के दर्शन के बाद से होनेवाली सभी घटनाश्रों को एक-एक कर सोचने लगा श्रीर कही कोई भयंकर काएड घटित न हो जाय, इस चिन्ता से बेचैन होने लगा।

वह वहाँ श्रौर श्रिषिक देर तक खड़ा नहीं रहं सका। वहाँ से भागता-भागता जिस समय श्रपने विहार के उद्यान में पहुँचा, उस समय चन्द्रमा ग्लान होकर श्रस्ताचल में विलीन होने जा रहा था।

भोर में अपनी शब्या पर सीये हुए उसने स्वप्न देखा कि मद्रावती नदी के किनारे एक देवी अपना मार्ग भूल गई है। वह मार्ग की खोज में जितना ही बेचैन होती है, उतनी ही नदी की भारा उसे बाधा पहुँ चाती है। यहाँ तक कि नदी की बाद से एक बार उसकी शरीर की अपनी ज्योति भी छिप जाती है और वह अन्धकार में भटकने लगती है। नदी की मछलियाँ उसके कोमल कमल जैसे पदों को अपने आधात से घायल कर देती हैं और वह व्यथितदेहा विपन्ना होकर रोने लगती है। इसी समय एक बहुत बड़ी मछलो अपने हिंस

दाँत निकालकर श्रष्टहास्य कर उठती है, श्रीर वह श्रष्टहास्य उसे स्रदास की -हँसी की तरह मालुम होता है।

\*

विद्योग छोड़ने के साथ ही प्रद्युग्न श्राचार्य पूर्णवर्धन के निकट गया श्रोर प्रथम मिलन से लेकर गत रात्रि तक स्रदास के साथ जो कुछ भी उसने किया था, सभी खोलकर कह दिया। श्राचार्य पूर्णवर्धन बौद्ध दर्शन के श्रध्यापक थे। विहार के भिक्षुश्रों में सबसे श्रिषक विज्ञ श्रोर वृद्ध भी वही थे। इसलिए सभी श्राश्रमवासियों के बीच उनकी खासी श्रच्छी कद्र थी। प्रद्युग्न की बात सुनकर वे विस्मित, साथ-ही-साथ कुछ दुःखी भी हो उठे। उन्होंने बड़ी व्यग्रता से पूछा—तुमने ये सब बातें सुभसे पहले क्यों नहीं कहीं?

'उन्होंने मना किया था। मैंने उनसे प्रतिशा...

'समभा । फिर श्रव क्यों कहने आये ?'

'श्रव मेरे मन में लगा जैसे इसे कर मैंने किसी को कुछ, नुक्सान पहुँ-चाया हो।'

श्राचार्य पूर्णवर्धन च्राण भर तो मौन रहे। फिर बोले—इस प्रकार की कोई घटना कभी शीघ ही घटेगी, यह मैं जानता था। पद्मसम्भव श्रोर उसके श्रानेक श्रद्रदर्शी तान्त्रिक शिष्य देश के धर्म-कर्म यों मिटा देने के उद्योग में हैं। श्रपने मतलब के लिए संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो वे करने से हिचकिचाएँ। श्रीर प्रद्युम्न, मैं यह भजी भांति देख रहा हूँ कि जुम्हारी इस कौतुक-प्रियता श्रीर श्रवाध्यता में ही तुम्हारा सर्वनाश छिपा है। गत रात तुमने बहुत ही बुरा किया है। देवी सरस्वती को बन्दिनी बनाने के काम में सहयोग देकर तुमने पाप कमाया है।

यह प्रद्युम्न के लिए महान् विस्मय का समय था। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। आचार्य पूर्णवर्धन बोले—हन बुराइयों से बचाये रखने के लिहाज से ही मैं किसी छात्र को कभी विहार के बाहर जाने की हजाजत नहीं हैता। किन्तु जाओ तुम अभी अनजान बालक हो; हसमें तुम्हारा भी कोई अविक दोष नहीं है। अच्छा, स्रदास का रूप-रंग, रहन-सहन कैसा है, यह तो मुके ज़रा बतला श्रो।

प्रयुग्न ने स्रदास की आकृति का पूरा वर्णन किया।

पूर्णवर्धन बोले—में जानता हूँ, तुमने जिसे स्रदास समका है, बह स्रदास नहीं हैं; श्रीर न उसका घर ही श्रवन्ती है। वह तो प्रसिद्ध कापालिक गुणाट्य है। श्रपनी कार्य-सिद्धि के लिए उसने तुमको श्रपना क्रा नाम बतला दिया

प्रद्युम्न श्राकुलता-पूर्वक बोला-श्रीर श्रापने जो श्रभी कहा...

पूर्णवर्धन बोले—वह कथा भी कहता हूँ, सुनो। नदी के किनारे सरस्वतीमन्दिर का जो अग्र स्तूप है, वहाँ पहले से हिन्दुओं का एक बहुत ही मराहूर तीर्थस्थान है। श्राज से दो हो साल पहले उस मन्दिर की व्यवस्था बड़ी ही श्रव्छी थी श्रीर उसमें एक निपुण तरुण गायक निवास करता था। प्रवाद यह है कि वह गायक मेघ-मल्लार राग में बहुत ही उस्ताद था श्रीर जब वह गाता था, तो साचात् सरस्वती उसके सामने श्राविभूत हो जाती थीं। श्रीर यह भी एक कारण था, जिससे वह मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। उस सिद्ध गायक के मर जाने के बाद भी पूर्णिमा की रात में मेघ-मल्लार गाने से वह देवी सामने श्रा जाती थीं श्रीर गानेवाले को बरदान देकर कुतार्थ कर देती थी।

वह तान्त्रिक गुणाट्य अवन्ती के गायक स्रदास के साथ एक बार उस मन्दिर में मौजूद था। स्रदास तो मेघ-मस्लार में सिद्ध था ही, अतः उसके गान को सुन देवी सरस्वती प्रकट हो गईं और उसे वर दिया कि वह संसार के गायकों में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद देवी ने जब गुणाट्य से वर माँगने को कहा—तो उसने देवी के रूप पर मुग्य होकर देवी से सदा अपने साथ ही रहने का वर माँगा।

सरस्वती ने कहा—मुक्ते सदा के लिए अपने बन्धन में बाँब लेना किसी निर्मुण का काम नहीं है। यद्यपि उसका नाम गुणाट्य था; पर किसी कला में उसकी निपुणता नहीं थी। इसलिए सरस्वती के पाने में असमर्थ रहा। सरस्वती के अन्तर्धान होते ही उसका मोह और भी बढ़ गया और इस प्रकार वह देवी के उत्पर अत्यन्त कुषित हो उठा। अब वह तन्त्र के सहारे देवी को बन्दिनी बनाने के लिए किसी योग्य तान्त्रिक गुरु की खोज करने लगा। मैं

जानता हूँ कि उसने एक संन्यासी से किसी तरह तन्त्रोपदेश लिया; पर संन्यासी को जब उसकी तन्त्र-साधना का पतित उद्देश्य मालूम हो गया, तो उसने उसे अपने पास से भगा दिया। ये वार्ते यहाँ के सभी बड़े-बूढ़े भी जानते हैं। इसके आगो गुणाल्य का कोई समाचार मुभे मालूम नहीं था। में सोचता था कि वह लजा से कहीं इस देश को छोड़कर निकल गया होगा। किन्तु अभी तुम्हारी बातों से पता चलता है कि कज़ रात में उसने अपने संकल्प को पूरा कर लिया। जाओ, अभी तुम जाकर पता लगाओं कि वह मन्दिर ही में है या नहीं! यदि हो तो मेरा समाचार कहना।

प्रद्युमन श्रव वहाँ एक मिनट भी श्रिधिक खड़ा नहीं रह सका। वह विहार के उद्यान की श्रोर भागता हुआ गया। उस समय धूप खूब निकल श्राई थी। विहार के विद्यार्थियों के स्तोत्र-गान उसके कानों में पड़े—

> ये धर्मा हेतु पभवा, तेसम् हेपुम् तथागता श्राह तेसव ये निरोधो, एवं वदी महासमनो।

भागते ही भागते उसने देखा — उद्यान के एक श्रोर एक बड़े जामुन के दुच्च की छाया में चित्रकार भिद्ध वसुत्रत मृगचम पर बैठकर कुछ श्रौंक-सा रहा है। श्रौर उसके मुख पर किसी श्रातृति तथा श्रसाफस्य का कुछ चिह्न सा भतक रहा है।

प्रद्युम्न ने जैसा सोचा था, वही हुआ। मन्दिर में जाकर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। गुणाट्य तो गायभ है ही, वह आजीवक संन्यासी भी नहीं है। यवागू पान के दो-एक घड़े और अभिन दीस करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ मन्दिर के बीच में इधर-उचर बिखरी पड़ी है।

उसी दिन रात्रि में बिना किसी से कुछ कहे-सुने प्रद्युम्न ने चुपचाप अपना विहार परित्याग किया। इसके बाद एक वर्ष बीत गया । विहार छोड़ने के बाद प्रद्युन एक बार केवल सुनन्दा से जाकर मिला था। और उससे कहा था कि कुछ विशेष काम से वह विदेश जा रहा है, शीघ ही लौट आयेगा। इस एक वर्ष में कांची, उत्तर कौशल और मगध—तमाम की धूल उसने छान डाली, पर गुणाट्य का पता कहीं भी नहीं चला।

इस उद्देश्य में घूमते-घामते उसने श्रानेक कौत्रहल-जनक बातें सुनीं।

गजा के आदेशानुसार मगध का प्रसिद्ध शिल्पी मिहिरगुत भगवान बुद्ध की मृर्ति बनाने में व्यस्त था। लगातार एक साल की मेहनत पर उसने जो मृर्ति बनाई, उसकी मुख-ओ ऐसी भही और भावदीन दिखाई दी कि लोग निश्चय ही नहीं कर पाये कि यह भगवान् बुद्ध की मृर्ति है, या मगच के दुर्दान्त दस्यु की।

तत्त्रशिला के विख्यात् दार्शनिक प्रिष्टित यमुनाचार्य मीमांधा-दर्शन के भाष्य-प्रण्यन में लगे थे। किन्तु अचानक उनकी ऐसी भद्द हुई कि सूत्रों के अर्थ लिखने के बजाय उन्हें पाणिनि का सुबन्त-प्रकरण शुरू करना पड़ा।

महाकोटि विहार के चित्र-विद्या-विशारद भिद्धिक वसुत्रत 'बुद्ध श्रीर सुजाता' नामक चित्र वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद भी श्रपने मन के मुता-बिक नहीं बना सके। श्रीर इससे विरक्त होकर इन दिनों वे पद्मी-विज्ञान की चर्चा में श्रिषक दिलचस्पी लेने लगे हैं।

एक दिन प्रद्युमन को पता चला कि उचिवल्य नामक किसी गाँव में एक पशु-चिकित्सक रहता है जिसके बारे में ठीक-ठीक कोई कुछ नहीं जानता। पर उसने उसके रूप-रंग के बारे में जो कुछ सुना है, इससे उसे मालूम हुआ, जैसे वही स्रदास हो। प्रद्युमन ने गाँव में जाकर बहुत कुछ तलाश भी किया, पर ठीक-ठीक किसी ने भी कुछ नहीं बतलाया।

इशी समय थका माँदा-सा वह गाँव के बाहर एक वृत्त की छाया में बैठा था। शाम तब भी नहीं हुई थी। मृदु, मन्द वायु के भोंके से पत्ते डोल रहे थे। सामने खेत में पके नाज की डालियाँ सोने की तरह चकमका रही थीं। कुछ दूर एक गहरा-सा जलाशय है, जिसमें बड़े-बड़े कमल के फूल खिले थे; श्रीर बहुत-से वन्य हस जलकीड़ा कर रहे थे। कुछ ही दूर शमने एक छोटा-सा पहाड़ था। पहाड़ से लगा एक भरना बहता था। पहाड़ के नीचे कुछ दूर पर एक गड्टे में भरने का जला कुछ दक-सा गया था; जिससे एक गहरे जलाश्य की सृष्टि हो गई थी। प्रद्युम्न ने श्रचानक देखा था कि पहाड़ के ऊपर से एक स्त्री बगल में घड़ा दबाये कदम ब-कदम नीचे उतर रही है।

वह सन्देह युक्त होकर कुछ आगे चला। जलाशय से कुछ ऊँची सतह पर पहुँचकर जैसे उसका सिर चकरा उठा। वह सोचने लगा—यहीं, यही तो वह है। भद्रावती नदी के किनारे शाल-वन में मार्ग भूलकर यही तो भटक रही थीं, मैदान के बीच उजेली रात में इशी को तो उसने देखा था; पर आज इसके शरीर पर उस प्रकाश का एक कथा भी शेष नहीं है। इसके वस्त्र भी मिलन हैं। पर वही सुन्दर मुख, वही अधि और वही सुन्दर गठन।

खड़े-ही-खड़े प्रद्युग्न ने देवी को खूब गौर से देखा और उसके मन में अब किसी प्रकार कुछ सन्देह नहीं रह गया। इस समय उसका मन अनेक उत्तभनों में फँस रहा था। वह आवेश में आकर विहार से स्रदास की तलाशा में बाहर चला था अवश्य, पर भेंट हो जाने पर वह क्या करेगा, यह सोच नहीं पाया था, किन्दु किसी काम से ही छिपकर वहाँ से चला था।

नित्य शाम को प्रद्युग्न उस वटवृत्त की छाया में आकर बैठता और नित्य शाम से पहले वह देवी पहाड़ से नीचे उतरती और बगल में जल-प्रराध्या दवाकर चली जाती।

## **₩** ₩ ₩ ₩

इसी प्रकार कुछ दिन बीते। प्रद्युम्न एक रोज मैदान में वृद्ध के नीचे चुपवाप बैठा था। उसी समय देवी जलाशय के किनारे पानी लेने के लिए उत्तरी। कुछ सोचकर प्रद्युम्न भी जलाशय के किनारे एक श्लोर जाकर खड़ा हो गया। देखा—देवी घड़ा घाट पर रखकर फूज चुनने में व्यस्त है। एक बड़ा-सा सुन्दर कमल का फूज जलाशय के उस पार जल में खिला था। उसके पाने की कोशिश करने पर भी पाने में सफल न हो सकी। श्रात: दूसरी श्रार प्रद्युम्न को खड़ा देखकर बोली—क्या मुक्ते वह फूल तोड़ दोगे?

'हाँ, यदि आप एक काम करें।' 'क्या, कहो १'

'क्या श्राप मुक्ते कुछ खाने को दे सकेंगी !'

देवी के मुख पर कुछ दुः ख के चिह्न दिखाई दिये। बोली--इतनी देर से बोले क्यों नहीं ? इस पार आश्रो, छोड़ दो वह फूल ।

प्रद्युम्न ने जल में जाकर उस फूल को तोड़ लिया। फिर उस पार देवी के निकट पहुँचा।

देची बोली—-तुम मैदान में इसी वृत्त के नीचे रोज बैटा करते हो न ! प्रयुम्न देवी के द्वाथ में फूल देते हुए बोला— हाँ, मैं भी देखता हूँ कि आप नित्य सन्ध्या में यहाँ जल भरने को आपती हैं।

देवी हँखते हुर बोली—इसी पहाड़ पर मेरा घर है। तुम मेरे साथ आश्रो, वहीं तुम्हें कुछ खाने को दूँगी।

हठात् देवी ने एक बार चारों क्रोर कातर दृष्टि से देखा, फिर पहाड़ के परिवर्ग पर काटी गई सीढ़ियों के द्वारा कदम-ब-कदम जनर चढ़ने लगी। प्रद्युम्न भी पीछे-पीछे चला। पहाड़ के जपर जाकर उसने देखा कि कुछ दूर पर बाँख के मुरसुट की क्रोट में एक सुन्दर छोटी-सी कुटी है। टट्टी खोलकर देवी उसी में प्रविष्ट हुई। श्रीर प्रद्युम्न को भी भीतर श्राने का इशारा किया।

प्रद्युम्न ने देखा कि कुटी में कोई नहीं है। इसलिए पूछा-स्यायहाँ आप प्रकेली रहती हैं ?

देवी बोली—नहीं। मुक्ते यहाँ एक संन्यासी ले आया था। वह क्या करता है, सो मुक्ते मालूम नहीं। पर बीच-बीच में वह यहाँ बराबर आता-जाता रहता है।

देवी ने यवागू से भरकर एक पात्र प्रद्युम्न को पीने के लिए दिया। उस यवागू का स्वाद अमृत के बराबर था। ऐसा यवागू उसने और कभी नहीं पिया था।

प्रदामन ने सोचा—यदि आचार्य पूर्णवर्धन की बातें सच हैं और जो इक्छ मैंने देखा है, वह स्वप्न नहीं है तो वहीं सरस्वती तो मेरे सामने है। उसे यह जातने का कौत्हल हुआ कि वह स्वयं अपने बारे में क्या कहती है। अतः पूछा—आप इसके पहले कहाँ थीं ? और आपका घर कहाँ है ?

उस समय देवी एक काठ के बड़े-से पात्र में बड़ी ही सतर्कता-पूर्वक दाल और भात परोसने में व्यस्त थी। सुनते ही विस्मय के साथ प्रद्युम्न को देखकर बोली—मेरी बात पूछते हो १...मेरा घर कहाँ है, यह मुक्ते मालूम नहीं। मैं विदिशा के मार्ग में एक जीर्ण मन्दिर के किनारे पड़ी थी; वहीं से यह संन्यासी सुक्ते उठाकर यहाँ लाया। तब से मैं यहीं हूँ, उसके पहले मैं कहाँ थी, सो मालूम नहीं।

इतना कहने के बाद वह अनमने भाव से उठिब व आम की आर जहाँ से सूर्य अपनी अनितम लाल किरणों को छोड़कर वन की तरफ प्रध्यान कर रहे थे, देखनेल गी। देखते-देखते ही वह अपने मन में न मालूम क्या याद करने की कीश्यश करती रहीं, पर जैसे याद नहीं आई। फिर न मालूम क्या सोचकर हठात कमलदल के समान अपनी आंखों से आंसू टपकाने लगी। मगर ल्ला भी बीतने नहीं पाया कि जल्दी-जल्दो आंखों से आंसू पोछकर अधुमन के सामने वह अब से भरा घड़ा रखा और बोली—खाने योग्य सामग्री लो कुछ नहीं है। तुम आज रात में यहाँ ठहर जाओ। कमल के दाने की खीर बनाकर में तुम्हें खिलाऊँगी। सबेरे चले जाना।

प्रद्युम्न की आँखों में आँख् आ रहा था। वह सोच रहा था—आह, विश्व की आत्मविस्मिता सौन्दर्य लद्मी! विदिशा के महाराज अरुण के रल-भंडार तुम्हारे पदों की धूली के बराबर भी नहीं हैं, पर वहीं के मार्ग की धूल ने ऐसे कौन-से पुरुष कमाथे थे कि तुम वहीं इस तरह पड़ी रही होगी।

खाना समाप्त कर प्रद्युम्न ने जाने की इजानत माँगी। देवी की ऋषिं में निराशा छा गई, बोली—श्राज रात में तुम ठहरते क्यों नहीं ? मैं रात में खीर बनाकर तुम्हें खिलाऊँगी।

प्रयुम्न बोला-क्या आप रात में यहाँ अकेली डरतीं नहीं ?

'खूब डरती हूँ। उस वेतस-वन में इतना श्राँधियारा छा जाता है कि भय के मारे मैं श्रपनी भोंपड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलतीं। नींद भी नहीं श्राती, सारी रात बैठकर ही बिता डालती हूँ। प्रद्युग्न ने अपनी आती हुई हँ ही को छिपा लिया। होचा, देवी बार-बार खीर खिलाने का लोभ दिखाकर मुक्ते इसी से रात में रोक रखना चाहती है। प्रकट में बोला—अच्छा, मैं आज रात में रहूँगा।

देवी का मुख-मगडल आनन्द से प्रोत्साहित हो उठा। आज की रात प्रद्युग्न के साथ खुली हवा में बैठकर उसने बिताई। आनन्द-विह्नल होकर बोली—आह, इतनी सुन्दर चौदनी है; पर भय के कारण मैं बाहर हो नहीं पार्ती थी! सारी रात अकेली बैठकर घर में ही वितानी पड़ती थी।

देवी की इन बातों से प्रद्युम्न का विस्मय अधिक से अधिकतर होता जा रहा था। मनत्र की शक्ति ही क्यों न हो, पर ऐसी आत्मिविस्मृति की कल्पना उसने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। देवी के साथ इधर-उधर की विविध बातों में रात बिताकर सबेरे वह बिदा के लिए उदात हुआ।

देवी बोली - संन्यासी के आने पर एक दिन तुम यहाँ आत्रो।

उस रात के बाद से प्रति रात में देवी से छिपकर वह पहाड़ के नीचे बैठा-बैठा कुटी की खबरदारी किया करता। उसका तरुण वीर हृदय एक अबला को जंगल में अकेली छोड़ जानेवाले के प्रति विद्रोह की सृष्टि कर रहा था।

दस-पन्द्रह रोज़ बीत गये।

प्रद्युम्न रोज़-रोज़ सुनता कि देवी श्रकेले में गाती है। उस गीत की स्वर-लहरी पृथ्वी-वासी साधारण मानव के गीत की स्वर-लहरी के सहश नहीं है। प्रत्युत उसमें प्राणोन्मादिनी श्रादिम निर्फारणी का स्वर-लालित्य है श्रीर है श्रादिम तारिका का सरल स्वर-सामंजस्य!

## \* \*

एक रोज़ दोपहर में उससे न मालूम किसने कहा—तुम जिस गोचिकि-त्सक की तलाश कर रहे थे; उसे मैं अभी देखकर आ रहा हूँ। वह यहाँ से थोड़ी दूर पर मार्ग के ही बगलवाले पोखरे में स्नान कर रहा है।

इतना सुनते ही भागता-भागता-सा वह पोखरे के निकट पहुँचा। देखा--गुयाब्य सवमुच उसी-उसी पोखरे में एक कोर पर अपने सारे सामान रखकर स्नान के लिए बैठा है। ऊपर ही खड़ा होकर प्रचुम्न उसकी प्रतीक्षा करने लगा।

कपड़ा बदलकर ऊपर आते ही संन्यासी ने जब प्रद्युम्न को देखा, तो कुछ देर तक पहले स्तम्भित रह गया; फिर बोला——तुम यहाँ कैसे ? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया——मैं यहाँ कैसे आया, सो क्या अभी आपने नहीं समका ?

गुणाट्य — प्रद्युम्न, तुम अब मुक्ते अधिक मत लजा में डालो। उस काम के बाद से ही मैं बहुत दुःखी हूँ। नींद में भयंकर स्वप्न देखता हूँ — जैसे कोई कहता है कि तुमने जो काम किया है, उसका दंड अनन्त नरक होगा।

एक पखनारे से ऊपर हुआ, इसी लिए मैं अपने गुर आजीविक संन्यासी के पास गया था। वशीकरण मन्त्र की शिक्षा भी मुक्ते उन्हों से मिली थी। इसमें ऐसी ताकत है, जिसे चाहूँ आबद्ध कर हूँ; पर आकर्षित नहीं कर सकता। इसी लिए मैंने तुमको साथी बनाया था। मैं गाना बिट कुल नहीं जानता, ऐसी बात नहीं। पर मेध-मस्जार में तुम्हें विशेष जौहर हासिल है, यह बात मुक्ते अच्छी तरह मालूम थी। मुक्ते विश्वास था, तुम्हारे गान से आकर्षित होकर देवी अवश्य आयगी और तब मैं अपने मन्त्र से उसे आवद्ध कर लूँगा। किन्तु इसके आगो मुक्ते यह विश्वास नहीं था कि मन्त्र में इस प्रकार की प्रवल शक्ति है कि कोई आत्मविस्मृत हो जायगा। सब पूछो तो कुछ-कुछ मन्त्र-गुरा की परीचा के ख़याल से भी मैंने यह काम किया था।

प्रद्मन बोला-पर श्रव तुम्हारा क्या विचार है !

गुणा ह्या ने उत्तर दिया — ग्रमी में श्राने गुरु के पास से ही श्रा रहा हूँ। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनकर मुक्ते एक दूसरा भी मन्त्र बतलाया है। इसमें पूर्व मन्त्र की विरोधी शक्ति है। इस मन्त्र से पूर जल यदि देवो पर छिड़क दिया जाय तो वह बन्धन-मुक्त हो सकती है। पर जल छिड़क नेवाले के लिए कल्याण का कोई मार्ग नहीं है।

प्रद्युम्न बोला-छिड़कनेवाले के लिए कल्याया क्यों नहीं है ?

'जो जल छिड़केगा, वह पत्थर हो जायगा। पर मेरे लिए तो इस समय दोनों ही बराबर हैं। अप्तः उसे बन्दिनी रखने में ही मुफ्ते सुख है। क्रीध मत करो, प्रद्युम्न ! जरा विचारकर देखो ! मरने के बाद तो दूसरा संसार है ; पर श्रमी पत्थर हो जाने पर ? इसी लिए उस काम को तो मैं नहीं कर सकता।

इष समय श्रात्म-विस्मृता बन्दिनी देवी के दोनों करुण नेत्र प्रद्युम्न को याद हो श्राये। यदि किसी ने जल नहीं छिड़का, तो सादा के लिए संसार से विद्या श्रीर कला का लोप हो जायगा—यह ख़याल उसे श्राकुल बनाने लगा।

सदा जिस उदार उच्च प्रेरणा से नवजवानों के हृदय तरिक्षत होते रहे हैं, त्राज प्रयुग्न का हृदय भी उसी उच्च प्रेरणा से तरिक्षत हो उठा। उसने सोचा—एक मानव का जीवन तो बहुत तुच्छ है। उसके कोमल कमल जैसे चार चरणों में एक कौटा लग जाने मात्र से त्रावश्यकतानुसार में श्रापने जीवन को सैकड़ों बार न्योछावर कर सकता हूँ।

गुणाब्य की श्रोर देखकर बोला—चिलए, मैं श्रापके साथ चलता हूँ। मुक्ते वह मन्त्र-पूत जल श्राप दे दीजिएगा।

गुणाळा विस्मय के साथ प्रदास्त को देखने लगा। बोला---लू र अच्छी तरह विचार लो। यह बचों का खेल नहीं है। यह काम...

प्रद्युम्न-रा, हा, चलिए आप।

भोपड़ी के निकट पहुँचकर गुणाट्य ने कहा—प्रद्युम्न, एक बार और विचार लो। किसी क्रुटी आशा में मत भटको। इससे बाद में उद्धार करने की ताकत देवी में भी नहीं है। मन्त्र के बल के कारण दुम्हारे प्राण विल्कुल जड़ हो जायँगे। मन्त्र की शक्ति अमोघ है, निमल है। बाद में छुटकारा नहीं मिलता।

प्रशुक्त बोला—श्राप जो सोच रहे हैं, क्या उसे मैं कुछ प्रहरण भी कर रहा हूँ १ नहीं, चिलए, श्रागे बिलए।

वे जब कुटी के सामने पहुँचे, तब धूप कम हो रही थी। देवी बाहर ही धास पर अन्यमनस्क भाव से चुप बैठी थी। प्रद्युमन को आते देखकर वह बहुत खुश हुई हँसती हुई बोली—आआ, आओं। मैं उम्हारे बारेमें प्रायः सोचा करती हूँ। मैं उम्हें उस दिन कुळ खिलान सकी, इसलिए हृदय बहुत

हुं:खी था। श्रव तुम यहाँ कुछ दिन ठहरो। इतना कहने के बाद दोनों के लिए खाना तैयार करने के लिए वह व्यस्त भाव से कुटी में चली गई।

प्रद्युम्न बोला-कहाँ ! कहाँ है वह मन्त्र-पूत जल ! दीजिए न मुके ।
गुगाल्य-क्या सचमुच ही द्वम तैयार हो !

्रप्रद्युम्न बोला — मैं अप्य कुछ स्त्रविक कहना नहीं चाहता। जल जरूद दीजिए।

देवी ने दोनों को खाना लाकर दिया। खाते-पीते शाम हो चली। वेतस-वन में छाया फैल गई। सूर्य की लाली उचिव व गाँव के ऊपर दिखाई देने लगी। गोधूलि के प्रकाश में देंवी का मुख-मण्डन श्रापरूप शोभा से खिल उठा। इसके बाद नित्य की तरह जल लाने के लिए बगल में घड़ा दशकर वह पहाड़ के नीचे चल पड़ी।

गुणाट्य बोला — मैं यहाँ से आगो बढ़ता हूँ। देवी के लौटने पर यह जल से भरा घड़ा तुम उसके श्रङ्कों पर छिड़क देना।

इतना कहते-कहते उसका गला भर श्राया। फिर श्रावेश में श्रा प्रद्युम्न को गले से लगाकर वह बोला—में कायर हूँ। मुक्तमें वह साहस नहीं है, नहीं तो में...

इसके बाद जल्दी-जल्दी कुटी के भीतर से उसने श्रापना सभी सामान समेटकर बाँच जिया। फिर प्रद्युम्न को श्रान्तिम नमस्कार कर पहाड़ के ढालू मार्ग से दूसरी श्रोर चल पड़ा। उसी तरफ नीचे से कुछ दूर पर मगध होकर विदिशां जाने का राजमार्ग था।

बैठे-ही-बैठे एक बार चारों श्रोर श्रपनी नजर दौड़ाकर प्रद्युम्न ने विचारा, बीछ वर्ष पहले इसी नीलाकाश के नीचे श्रपनी मा की गोद में मैंने जन्म लिया था। पर श्राज मा बनारस में श्रपने मकान की खिड़की पर बैठी सांध्य गगन को देखकर इस प्रवासी पुत्र की याद कर रही होगी। फिर एक बार श्रपनी मा का मुँह श्रच्छी तरह देख लेने के लिए उसका प्राण तड़प उठा। श्राह! श्राज पूर्वाकाश में नवमो का चाँद कितना स्वच्छ, कितना सुहावना मालूम हो रहा था!

प्रद्युम्न की आर्थिं आर्थि आर्थे से डबडबा आर्ड़ । इसी समय उसने देखा कि देवी जल-पूर्ण घड़ा लेकर पहाड़ पर बढ़ी चली आ रही है।

मन्त्र पूत जल का घड़ा उसने पृथ्शी पर रख दिया था, देवी को आते हुए देखकर उसे दाथों में उठा किया।

देवी फोपड़ी के सामने आई। उसके हाथ में कुछ अघ किले कमल के फूल थे। प्रद्युग्न से पूछा—वह संन्यासी किथर गये ?

देश वह अभी कहीं चले गये, आज नहीं लौट सकेंगे।

इसके बाद देवी के निकट श्राकर उसने उसके चरणों की धूल श्रयने मस्तक पर रखी, श्रौर खिर सुकाकर बोला — मा, तुम नहीं जानतीं कि मैंने तुम्हारे खाथ कितना बड़ा श्रन्थाय किया है! श्राज उीस का दएड मुक्ते लेना होगा; पर इसके लिए मैं जरा भी दुःखी नहीं हूँ। जब तक मैं संशा-हीन नहीं हो जाता, कम-से-कम तब तक तो मुक्ते इस बात का सुख है कि विश्व की सौन्दर्य लक्ष्मी को श्रन्थाय के बन्धन से मुक्त करने का श्रिषकार भी मैंने ही प्राप्त किया है।

देवी अप्रचरज-भरी आपीं से प्रद्युम्न को देखती रही।

प्रद्युम्न बोला — आप अपने मन में अच्छी तरह याद लाने की कोशिश तो करें कि आप यहाँ कहाँ से आई !

देवी बोली - क्यों, मैं तो विदिशा के मार्ग के किनारे ...!

इसी समय प्रद्युम्न ने आंजिल भर जल लेकर उसके सर्गोङ्ग पर छिड़क दिया। तत्काल नींद से चौंकी हुई की तरह वह अपनी आंखें मोंजने लगीं। प्रद्युम्न ने तत्काल एक दूसरी आँखलो जल उस पर छिड़का। उस च्या उसे अपनी आंखों के सामने एक अपूर्व सीन्दर्य-हिस्लोज आता दिखाई दिया। उसका सारा शारीर आनन्द के आवेग से सिहर उठा। साथ-ही-साथ उसे बनारस में छत की खिड़की पर बैठी हुई अपनी वही मा याद आई!

× × >

विद्यार के कुमार-कच्च में आचार्य शील त्रत के निकट एक अरूप-वयस्का बालिका ने दीचा ली है। उसका नाम है सुनन्दा। वह हिरएयनगर के घनवान अर्छी सामन्ददास की कन्या है। मा-वाप के बहुत समकाने पर म

वैंह शादी करने पर राजी नहीं हुई। श्रत्यन्त कम उम्र में प्रज्ञण्या लेने के कारणा वह विदार में सभी की श्रद्धा की पात्री हो गई है। वह विदार में श्रिधिक किसी से मिलती-जुनती नहीं है, श्रपने काम में वह बराबर व्यस्त रहती है श्रोर कभी-कभी जब श्रवकाश मिलता है, तो श्रन्यमनस्क भाव से इबर-उधर देखा करती है।

चौदनी रात में विद्वार के एकान्त ऊँचे स्थान में बैठकर वह न मालूम क्या सोचती है ! मैदान में चौदनी के बीच किसी को ब्राते हुए देखकर वह उधर ही ताकने लगती है—जैसे उसका कोई प्रियतम कहीं से ब्रानेवाला हो । मार्ग देखते-देखते प्रति प्रातः वह ब्राकुल हो जाती श्रीर सोचती कि ब्राभी नहीं तो ब्राम को ब्रीर शाम को नहीं तो कल सबेरे वे ब्रायेंगे । दिन-पर-दिन, संध्या-पर-संध्या, मास-पर-मास—इस प्रकार कितने सबेरे श्रीर संध्याएँ व्यतीत हो गई; पर कोई ब्राया नहीं । फिर भी वह बालिका सोचती—ब्रायेंगे, ब्रायेंगे, कल ब्रायेंगे । ब्रीर पत्तों की खड़खड़ाहट से चौंक पड़ती, मानो वह ब्राया ।

हर रात में वह बड़ा श्रानोखा- अनोखा स्वप्त देखती है। जैने कहीं किंधी पहाड़ के घने जंगल में बेंत श्रीर बाँधों के मुरमुटों के बीच एक श्राड - नग्त पापाया- मूर्त्ति पड़ी है। निःग्तब्ध रात्रि में बेंत हवा से डोलता है, बाँध से शिर-श्विर शब्द होता है श्रीर कुछ उसी के पत्तों से उस पाषाया- मूर्त्ति का मुख ढँक गया है। श्रीर उस बाँस से निकलने वाली मंभा वायु में केवल मेध- महलार का स्वर सुनाई देता।

भोर में स्वप्न से जगकर उसे आश्चर्य होता है — कहाँ है वह बेंत का वन ै किघर है वह पहाड़ और किसकी है वह पाषाण-मूर्ति ! और किस लिए ये सब हैं निरर्थक स्वप्न ! ...